

## अतिक्रान्त [ उपन्यास ]

0

आशापूर्णा देवी

अनुवाद अलका मुखोपाध्याय



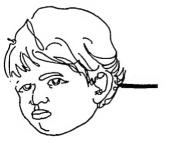

अतिकान्त .....

मानद जीवन में ऐसे क्षण जनसर बाते हैं, सहज स्वामाविक रूप से आहे हैं.

अपने आप आते हैं, जब अतिकान्त या सहनशक्ति की सीमा का उल्लंन ही ही जाता

सीमा का उल्लंघन करके भी कहीं किसी का अहित नहीं हुआ।

हो कर व्यवस्थित हो जाती है। नइखड़ाते कदम मी स्थिर हो जाते हैं।

नगर मन संतुलित रहा व संकल्प संशक्त रहा तो अविकाग्त की भी स्थित सीमाबद

गुरुन्तला, पराचर और संवोप वीनो ही। अतिक्रान्त होने के दोपी हैं। लेकिन

तीन पात्रों के त्रिकोण का यह अतिकान्त-- और फिर संतुतन की कथा " " ऐसी विषम परिस्थिति का निर्माण और उसका समाधान भी, यह आशापूर्ण देवी जैसी सिद लेखनी की समाजी को सभी कलम का ही चमरकार है। अपने ढंग की रोचक-अनुपम कथा।

है। लेकिन तब आवश्यकता होती है-मन के सतुलन और दृद संकल्प की। तब भी

## अतिक्रान्त

गाडी वापस भेजनी पड़ी।

राकुन्तला ने यह कभी सीचा ही न था, सोच ही नही सकी थी कि उसका कीय-जाया बेटा विल्ह्न उसके साथ ऐसी दुश्मनी करेगा । हाय, हाय, हाय ! इतने दीर्घ दिनों की साधना के पदचात, सिद्धि जब हाथ थाई, उसी क्षण, हाथ से खिटक कर दूर जा गिरी । दूर-दराज सागर से से-खे कर नाव जब किनारे लगने की हुई, तभी की चढ़ में जा फैसी ! प्यास से तड़पती वह जैसे ही परिपूर्ण पानपात्र होठों से लगाने लगी, पानपान ट्रंट कर चकनाचूर हो गया ! और इस गजब की वजह बया है ? वजह और कोई नही-राकुन्तला ने जिस पुत्र को जन्म दिया है वही है इन मुसीवतों का कारण। हाय वेचारी शकुन्तला ! इस सोम को वह रखे कहाँ ?

गाड़ी बापस जाने के बाद पौत्र को से टहलाने चले गये हैं निशिकान्स । धर्म बीर दु:ल से पीड़ित, डरा, धवराया सन्तोप कहाँ जा खिपा है यह पता नहीं । मन में उपनती खुशी मन में दवा ननीवाला मण्डार में जा डिब्ने-मचारियों की माडने-पोंछने लगी हैं। और शहुन्तला? किसी तरफ देखे जिना धड़धड़ाती हुई अपने कमरे मे जा गुम-मुम बैठी तकदीर की कोस रही है।

क्या करे वह ? किस पर गुस्सा उतार कर दिल का गुढार निकाले ? वेटा अपना है, पर शकुरतला की यह हुक भी हासिल नहीं कि उसे एक भापड जड़ दे। अगर उसने भूल से भी ऐसा किया तो दो दिशाओं से वे दोनों आ जायेंगे, शकुन्तला की कुण्डली बाँचने के लिये। यह तो केवल अन्तर्यांनी ईरवर ही जानते हैं कि उस दिन, उस वक्त बेटे को उठा कर पटक देने की इच्छा शकुन्तला ने कैसे-कैसे रोकी थी।

बहुत देर तक गुम-सुम बैठी रही वह । होश ही न रहा कि वह कुछ सोचे कि मागे क्या करना है, कैसे करना है। जब कुछ शान्त हुआ मन, तो उसने उस कमरे के पारों और निगाह दौहाई ।

मकान उसके ददिया ससूर के जमाने का था। अतः काल के चिन्ह उसकी सिड्कियों, दीवालों और किबाड़ों पर स्पष्ट हो रहे थे। उन प्रानी दीवालों को छेद-धेर कर हजारों कीलें ठोंकी गई हैं, जिनके सहारे तैतीस करोड़ देवी-देवताओं के चित्र मटक रहे हैं। घूल, घूओं और समय की मेहरवानी से चित्रों के देवतागण विवर्ण और मितन हो चले हैं। हालत इतनी बदतर हो गई है कि चित्र में अंकित देवता कीन हैं यह भी समक्ष पाना दुश्वार है। सिर्फ, सामने वाली दीवाल पर नारायण के अनन्त-शयन का जो चित्र है वही कुछ हद तक साफ है। और पता नहीं क्यों, यही चित्र है जिससे शकुन्तला को सबसे ज्यादा नफरत है। दिक्कत यह है कि उसे यह भी अधिकार नहीं कि इन चित्रों को वह उतारे या इघर-उघर करे। ननीवाला ने साफ ही मना किया है। शकुन्तला की अब इच्छा भी नहीं होती कि इस मुद्दे पर बगावत करे और अपना कमरा अपने मन-मुताबिक सँवारे। इस घर को घर मानने की प्रवृत्ति ही नहीं होती उसकी।

वहीं बैठे-बैठे शकुन्तला ने कमरे के चारों ओर नजर डाली। कीलों से घायल दीवाल, छत से लटकता रजाई-कम्बल का वण्डल, दो तरफ की दीवालों से सटायी बेंचों पर छोटे-बढ़े बक्सों का रेला। तीसरी दीवाल से लगाये तख्तपोश पर उसका विस्तर। पिछले आठ-दस दिनों से सन्तोप यहाँ है इसिलये विस्तरे का ऐश्वर्य बढ़ाने के लिये नये चादर, गिलाफ लगाये गये हैं, पर यह ऐश्वर्य तो विलुप्त हो जायेगा, आज नहीं तो कल। सन्तोप चला जायेगा। पड़ी रहेगी शकुन्तला और पड़ा रहेगा उसका कुचड़ा-मुचड़ा अर्घमिलन विस्तरा। जिस बेटे के लिये उसे यहाँ एकना पड़ रहा है, वह भूल कर भी कभी माँ के पास सोता नहीं। बतः इस लम्बे-चौड़े तख्त पर का एकाकी-पन उसे अकेले ही भूगतना पड़ता है।

ईर्ज्या ? हाँ, ईर्ज्या ही होती है शकुन्तला को । सास और ससुर जो उसके वेटे पर अपनी जान छिड़कते हैं, इस बात पर शकुन्तला को छुशी नहीं। इसी बात ने उसका सुख-चैन सब छीन लिया है। जब-जब वह अपने वेटे को आगोश में भरने का प्रयास करती है तब-तब वह उसे नीच कर, मार कर गोद से फिसलता भाग खड़ा होता है। साफ ही कहता है—'तुम गन्दी हो, तुम्हारे पास नहीं रहना मुके।' इस हालत में शकुन्तला का क्या करने को मन चाहता होगा ? मजबूरी यह है कि ऐसे ही अकृतज्ञ जीव के लिये शकुन्तला को यहाँ रहना पड़ रहा है, इस गलीज परिवेश की कैंद भूग-तनी पड़ रही है। उसी वेईमान के लिये आज शकुन्तला को स्वर्ग-दर्शन कराने वाली गाड़ी भी वापस कर दी गई।

शकुन्तला की शादी को पाँच वर्ष हुये हैं, और लगातार पाँच वर्षों से वह यहाँ केंद्र है। सन्तोप कलकत्ते रह कर नौकरी करता है, छुट्टी होने पर यदा-कदा घर आता है। पित कलकत्ते के मेस का निवासी, पत्नी गाँच की। मतलब यह कि बावा आदम के जमाने से चली का रही ग्रामवयू की भूमिका निभा रही है शकुन्तला। यह वही शकुन्तला है जो शादी से पहले कलकत्ते के दक्षिण उपनगर की एक चहकती-महकती उज्ज्वल नक्षत्र थी।

यह तो शकुन्तला का दुर्भाग्य है कि शादी होते न होते उसके पिता चल बसे । माँ तो उसके वचपन में ही दुनिया छोड़ चुकी थीं । पीहर की राह पर काँटे विछ गये । इपर सन्तोप की समस्या यह बी कि खादी होते न होते पत्नी को शहर से जाकर पर बताने की बात उससे सीजी भी म जाती । यह तो निहासत ही मत्ता बेटा है न ! यह नहीं कि उसकी बामदनी अन्दी नहीं, जाहे तो बतन पर बसाने की सामध्यं उसम यतूर्वी है—पर ऐसा ही हैं उसका स्वमान कि मी-बाप के आगे सिर उठाने का यह साहत ही नहीं रखता । यादी होकर शहुन्तता जब बाई थी, उसने तभी पति से कहा पर, 'मुमते यहां' नहीं रहा जायेगा । इस कुर्ये में तो मेरा दण ही पूठ जायेगा । मर जाउंगी में ! एस सन्तोप ने बाएनासन दिया था, 'अभी कुछ दिन यहां रहो, महों तो मां, यादुर्शो को बहुत दुख होगा । फिर जो समस्ते, तुल हो बोर में हैं !'

क्रोप से वफनती, राकुन्तला ने एक बार कहा भी बा कि ऐसा ही है सो सभी को कलकता से चलो । इस पर सन्तोप ने हुँस कर कहा या, 'मां-बाबू, गांव छोड़ कलकत्ती जायेंगे ? सब को किर हो चुका !'

'ऐसा वर्षों मला ? गाँव छोड कोई शहर में जाकर बसता नहीं ?'

'यसके वयों नहीं ? जरूर बसके हैं । पर, जहाँ तक माँ-बाबू का सवाल है, यह

किसी भी हालत में मुशकिन नहीं ।'

तो फिर राकुन्तला का बया हो ? यहाँ, इसी अगह दफता दी जाये यह ? नहीं, यह नहीं हो सकता। शकुन्तला ने भी प्रण किया है कि सन्तीय का मन बदलेगी हीं, यहाँ से जामेगी ही ।

पत्र नामक कानज के असंख्य टुकग़ों पर स्वाही की असंख्य रेखाओं और आंधू भी असंख्य बूँदों के सम्मितित आक्रमा से सत्वीय को हिषयार असना ही प्रा या । बहु राजी हुआ या । पूछरी तरफ, असंख्य सन्दों का जान मुन-मुन कर उसके माता-पिता की मी राजी करामा जा काला था।

वतः छुट्टी ले सन्तोप बाया या पत्नी और बेटे को ले जाने के लिये 1

साम जिंदाना आधान साग रहा है, उतना आधान था नहीं। माँ-बाजू को एांजी करने के लिए बहुत निजों से उसे बहुत हुस कहना-करना पड़ा था। कत्वकरों में, यह जिस मेंस में रहुता है उसमें उसके बगन बात कमरे में जो सजगन रहते हैं से मेरीरिया के विकार हैं। इसी जबान से उन्हें सन्तीय ने टी. बी. का मरीज बताया है। यह कहना सन्तीय के गंती जबान से उन्हें सन्तीय निज त्यान क्यान से अपनी सन्ती बरोंनियों बातों काली आखी से जिजनी गिराते हुसे जब कहा, 'जुमें, अपने करीव पाने के लिये इतना भी नहीं कर सकते तुल ?' तब सकदीर होंक उर सन्तीय हैं। ही शता था। साथ ही यह भी नहा था जिंदु स्वरंग मेंस खीजने-सोतने हैरान है हैं। है पर कहीं किसी अच्छे मेस का पता नहीं चला है। हो सकता है, मजबूर हो उसे मकान ही लेना पढ़े।

मकान लेने के विपरीत ननीवाला और निशिकान्त काफी सारगींभत तर्क तथा तथ्य प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन इतने स्वार्थी वे नहीं कि अपने सुख के लिये वे बेटे की सेहत का ज्यान न रखें, टी. बी. के मरीज के साथ रहने को उसे मजबूर करें। अतः उन्होंने इस बात को समभा और स्वीकार किया कि सन्तोप के कलकते में किराये पर मकान लेने का तात्पर्य यही है कि बहू और विल्ह्न भी कलकते जायेंगे।

इतना कुछ हो चुकने पर भी सारा इन्तजाम जलट-पुलट गया। और वह भी महज विन्द्र की कृपा से।

उस बन्दर की समक्ष में जिस क्षण यह बात आई कि गाड़ी में बैठ सिर्फ वह और मम्मी-पापा कलकत्ते जायेंगे, दादी और बब्बा यहीं रहेंगे, लगा वह दंगा मचाने। इतना रोया, इतना हल्ला-हंगामा मचाया कि तोबा-तोबा! तीन साल के एक दुधमुँहें धच्चे में तीस साल के जवान की सी ताकत कहाँ से आ गई! उसकी उस ताकत की उठा-पटक को देख कर सन्तोष को काठ मार गया, शकुन्तला पयरा गई, निशिकान्त व्याकुल और ननीबाला उल्लिसत। ऐन मौके की इस नटराज-लीला के पीछे उनका कुछ हाथ हो तो कोई ताषजुब नहीं। आखिरकार, यह जिम्मेदारी तो उन्हीं ने ली थी कि बिल्टू को समकायेंगी कि गाड़ी में बैठ पापा-मम्मी के साथ वही जायेगा, दादी-वव्या यहीं रहेंगे।

नाटक के पहले अंक में बिल्टू ने सबसे पहले 'क्यों तू मुफ्के ले जायेगी' चीखते हुये माँ को काटा, नोचा, जूड़ा खोल दिया । फिर हाथ में जो भी वर्तन-भाण्डा आया, उसे उठा कर जमीन पर दे मारा। ट्रटे प्याले, पिचकी तश्तिरयाँ आँगन की शोभा वढ़ाने लगीं। दूघ भरी कटोरी जमीन पर लोटती रही। और अन्तिम अंक में गाड़ी में जा बैठने के वजाय वाप की मुट्ठी से अपनी कलाई छुड़ा लगा आँगन में लोटने। पिछले दिन वरसात हुई थी। इस कारण हर जगह कीचड़ हो गया था। मखमली सूट, जूता, मोजा समेत वह लगा उसी कीचड़ में लोटने और चीखता रहा, 'में नहीं जाऊँगा—नहीं जाऊँगा—नहीं ही—जाऊँगा!' सिर्फ यही एक वाक्य, मगर क्या ताकत उसमें थी कि घर भर किसी का साहस न हुआ कि तीन साल के उस नादान को समकाये या उठा कर गाड़ी में डाले।

गाँव-देश का परिचित गाड़ीवान । उसी ने इस नाटक का पर्दा गिराते हुये कहा, 'जाने दीजिये भैया, अब उसे और मत रुलाइये । अब तक गाड़ी भी छूट चुकी होगी । स्टेशन जाकर भी क्या होगा ? वेहतर यही होगा कि कल सुबह की गाड़ी से चले जाइयेगा—हो सकता है, दिन भर के समकाने-चुकाने से यह नादान राजो हो जाये।'

वस फिर क्या ? गाड़ी लेकर गाड़ीवान एक तरफ गया, रो-रोकर सुजे मुख पर मुस्कराहट विकेर बच्चा की गोदी में चढ़ बिल्हू जी दूसरी तरफ सैर करने चल पड़े । सत्तोप कही जा दिया। मनीवाला अश्टार में और सहम्वता कमरे में मुन-पुम थेंटी इसी सीच में दूबी है कि फिर उसे इसी कमरे में रहना पढ़ेगा। उसकी फैर की अविध स्तम न हो सकी। वही, पहले जैसी निःसंग रातें, सुबह भींद सुनते ही अनन्त-ध्यन का यह पिन, कमरे से निकत्ते ही दीमक-चाटे क्लिक सीच कर बाहर तो जाना ही पढ़ेगा, और बाहर जाने ही एक बत्यन्त जो मिनलाने बाला दूखा। ननीवाला के निय-कमें-मूची के प्रमाती कमें का पहला अध्याय। देसा जायेगा कि ये उस वक्त अंगन के मुद्दिकरण में नमी हैं।

आंगन-पुद्धिका काम जगर ननीवाता पुरचार करती होती तो भी एन वात यी, मार हार्यों से पानी छिड़कती, काड़ू करती, सरेरों के भंत्राठ करने की मुद्रा में ये हीठों ही होठों में पुरवुराती रहती हैं समातार, और यह अंशोच्यार छुटनाता को रेसते ही स्पट और जोरदार हो उठता है। जरा च्यान देने से ही बाक गुनाई प्रोगा, 'यह देती, नवायों को बेटी को ""अब सुनी है इनकी नीर "वान-पान तम ये व सार्ट है" "राम, राम, राम, राम ! मुहस्तेवातियों सारी कहती हैं—सना की भी-वड़े पारम की बात है, जीव सारा हो गये हुम्हारी बहु की आये हुने, और अभी तक तुन्हें पह सव करता पद रहा है! बहु करती क्या है? आंवर कब हवा में तरती किरोग ? काम करतावी पयी नहीं युव उससे ? हाम मेरी तकतीर! बहु को नाम सिवार्कनी में?? हो चुका तब तो ! कैसी जीव है मेरा बहु इसका तो किसी को पता नहीं । इतना दिन पढ़ने पर, जब पर-मुहस्ती का आया काम हो चुका है तब तो रानीओं की नीद सुनी है । यह सट टिक्टकारती नहाने वानेंगी। नहाते न नहाते तो रन्हें साथ प्री प्यास सन गरीनी ! काम करती ! किसी ! काम परितार्कनी !

चील-प्रकार नहीं करती ननीवाला, पर सुनाई सब कुछ पहता है ।

प्रभाव-काल की इस प्रचित्त की परवाह बकुन्तवा बेवे करा भी नहीं करतो । सास की बौगन-मुद्धि देसवी, प्रसित्त सुनवी वह पीरे-पीरे पोटी कोचनी रहती है, किर भी बाज दिन पाय का यह रोजपर का ताना पुक्र बाता । कई बार सोचनी— पन तेरे ! नहीं पिकेंभी चाय । वेकिन सर्व किस्स का मुख्या ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता । यहीं जब रहना हो है तब चाय के साथ और भी चीकें सानी-मीनी पहनी हो है, वक्त कर तर कुछ न कुछ पर का कार-पाय भी करना पहना है।

कहाँ को गया समुन्तला की कल्पनाओं का वह स्वर्गलोक ? जहाँ प्रस् भी

सुनहली किरणों के मुस्कराने के साथ है। वाय की ध्यालियाँ हाथ में लिये वे दोनों आ बैठते खिड़की के करीव लगी उन दो कुर्सियों पर जिसके सामने होती एक छोटो-सी गोल मेज, जहाँ ध्यालियों में भरी सुनहली चाय की तरह छलकती होतीं उनकी भावनार्ये!

कहाँ वह स्वर्गलोक जहाँ विजली की हल्की नीली रोशनी और दूषिया चाँदनी से कमरा जगमगाता हो ? जिस कमरे के रंगीन वेडकवर के कोने और तिकयों के गिलाफों के रंगीन फालर उड़ते हों विजली के पंखे की हवा से। काँपते हों मच्छर-दानी के रंगीन पल्ले।

हर बिड़की पर रंगीन पर्दा, मेज पर रखे फूलदान में ताजा गुलदस्ता'''रात की आवहवा में खुशबू भरता हो अगरवत्ती का घुआं। नन्हें की खाट लगी हो शकुन्तला की ड्रेसिंगटेंबल से। सफेदी की हुई दीवालों पर कहीं कोई कील का निशान न होगा— चित्र एक होगा—रवीन्द्रनाथ का, वस और होगा गिलाफ चढ़ाया सितार, जो इस समय शकुन्तला के खाट के नीचे पड़ा घूल फाँक रहा है।

इस स्वर्ग की रचना अभी की जा सकती है। इस स्वर्ग की कुंजी है सन्तोप की मुट्ठी में।

विल्ह ? तीन साल का वच्चा ! उसकी पया विसात है कि वह इस स्वर्ग में जहर घोले ! क्या उसे सीधा करना इतना कठिन है ? क्या सन्तोप चाहे तो राह पर नहीं ला सकता ? अगर वह सचमुच चाहे तो विल्ह अवश्य सीधे रास्ते पर आ जाये । अरे, हद से हद यही तो होगा कि उसे दो-चार यप्पड़ लगाने होंगे । एक वार उसे अपने अस्तियार के घेरे में ले आने के बाद शकुन्तला देखेगी कि बेटा वश में होता है कि नहीं।

शकुन्तला को सन्तोप पर इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता कि वाज वक्त उसका मर जाने का मन होता। आज इतने दिनों से जो वह अत्यन्त असहाय होने का अभिनय कर रहा है, वह तो इसीलिये न कि शकुन्तला को नीचा दिखाया जाये। ठीक है, वह भी वदला लेना जानती है। आत्महत्या करके वह सन्तोप को ऐसा नीचा दिखायेगी कि वह भी याद करेगा। अफसोस इतना ही है कि आत्महत्या की इस इच्छा को कार्यन्तित न कर सकी थी वह। करती भी कैसे? इस जीवन में उसे कितनी आशाएँ, कितनी ही आकांक्षायें हैं। कितना कुछ पाना है, सफलता के सपनों को स्पायित करना है। सुनहले स्वप्नों भरे जीवन को इस जरा से क्षोभ के कारण खत्म करना कहाँ की वृद्धिमत्ता है?

क्या वात है ? अभी तक दीया-वत्ती नहीं किया ? सन्तोष की आवाज में यह निहायत मामूली सवाल कमरे के अन्धेरे में धिरकता रहा । शकुन्तला की समक्ष में यह वात फौरन आ गई कि यह सवाल सन्तोष का नहीं, उसकी माँ ननीवाला का फॅका हमा है। उसका ग्रंसा एक पर्दी और चढा।

वेचारा सन्तोप ! प्रेयसी पत्नी की निन्दा वह बदौरत नही कर सकता, इस कारण उसके आचरण में अवसर अनावश्यक व्यस्तता और त्रास दिखाई पहता है। धक्रतलाको मगर इस प्रेम की परवाह नहीं। उसका अपना स्थाल है कि वराई किसी ने की तो करे, मेरी जुली की नोंक पर! पुरुष का यह जनानापन उससे सहा नही जाता ।

मगर बाह रे सन्तोप ! माँ-वाप के सामने आते ही वह एकदम बौना हो

जाता है।

'अब नाराज होने से बया फायदा, बोलो ? बेटे को तुम जब यश में कर ही नहीं पाई"" कहता हुआ सन्तोप चौकी पर बैठ गया।

क्रोध से उफनती शकुनतता दाँत पीस कर बोली, 'मेरा कोई वेटा-वेटा नहीं ।' 'अरे छि', यह बया कह रही हो ? नाराज होती हो तो सम होश-हवास सब सी बैठती हो।'

'ठीक ही कहती हैं । वेटा मेरा कहाँ ?'

धारतला की पीठ सहलाते हुये सन्तोप ने स्नेह से कहा, 'मयो नाराज होती हो ? दादी-बाबा से बहतेरे बन्ने हिल जाते हैं, मां-बाप से ज्यादा मानते हैं । इसमें इतना क्या सका होता? क्या मुक्ते कुछ कम बुरा सम रहा है ? कैसा बढिया घर मिला है। कितनी प्रमीद और उमंग से खुड़ी लेकर आया था, तम दोनों को ले जार्जगाः घर बसार्जगाः।"।

सन्तोप का हाथ फटक कर शकुन्तला ने विकर कर कहा, 'कल सुबह मैं जार्कंगी-चाहे जैसे हो।'

'अभी तक तो मुक्ते भी इसी की आधा है। पर यह लड़का ऐसा भयंकर है, मासूम नहीं कल फिर बया करे।' 'उससे क्या लेना-देना ? उसे मैं लेकर जाऊँगी ही गही, रहे वह यहाँ अपने-

शपनों के साथ । मैं उसके विना ही जाऊँगी ।' सन्तोष ने इसे शहुन्तला के क्रोप का भाषावेश समक्ता । दःरामरी मुस्कान छा गई उसके मूख पर । भीरे-भीरे कहने लगा, 'उस बक्त बाकई इस झदर गुस्सा का रहा

था कि मेरा भी जी चाह रहा था कि उसे छोड़ कर ही हम चसे जायें।' 'स्या तारीफ करूँ सुम्हारी ? तुम्हारी इच्छा 'इच्छा' होकर ही रह जाती

है। अपनी इन्छा को अब में कार्य में बदलती है। दुव मात्मविश्वास से राजुन्तला ने कहा १

उदासी से सन्तोप ने कहा, 'यह सी मुमकिन नहीं ।'

'वयों ? वयों समकिन नहीं ?'

'तोन साल के बच्चे को छोड़, परदेश जाकर बसे उसके मां-वाप ? यह भी कभी हो सकता है ?

'वन्चे से हमें क्या लेना ? उससे मेरा रिक्ता क्या ? वह मुफे नहीं चाहता तो न सही--रहे वह उनके पास जो उसे अच्छे लगते हैं।'

'तुम्हारा दिल नहीं घवरायेगा ?'

'यह कोई सवाल नहीं । तुम्हारा दिल घवराता है हमारे लिये ?'

'मेरा दिल ? हाय सिख, कैसे समभाऊँ तुम्हें अपने दिल का हाल ! जो टीसें उठती हैं, मानों खून रीसता है अन्दर ही अन्दर, उसे तुम्हें कैसे दिखाऊँ ?'

'वस करों जी, तुम्हारे बन्दर ही अन्दर का हाल सुन कर मेरा वया वनेगा ? कभी-कभार आँख खोल कर वाहर का हाल जानने-समफने की कोशिश करों तो मेहर-बानी मानूँ। वहरहाल, तुम अगर हमें छोड़ कर रह सकते हो तो मैं भी मुना को छोड़ कर रह लूँगी।'

'मेरा तुम्हें यहाँ छोड़ जाना मजबूरी है।'

'गलत वात । तुम्हारी यह मजबूरी अपनी वनाई हुई है। अपनी पत्नी और वच्चे को अपने साथ रखने की पुरुप की जो स्वाभाविक इच्छा है उसे तुम व्यक्त करने से संकुचित होते हो। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हारी इस इच्छा को जान कर तुम पर लानत-मलामत डालॅंगे। मैंने इस वात को जान कर ही तो कहा था कि ठीक है, किसी को पीछे न छोड़ो, ले चलो सबको अपने साथ।'

सन्तोप ने और अधिक उदास होकर कहा, 'यह हो पाता तो समस्या ही क्या थी ? मगर माँ-वाबू तो यहाँ से जाने को कभी भी राजी नहीं होंगे।'

'कोई वात नहीं । जो नहीं जाते न जायें । तुम्हारी इसमें कौन सी गलती ? मुन्ने को बाँध कर ले जाना चाहो तो भी मुक्ते एतराज नहीं, क्योंकि हंगामा वह मचा-येगा ही । अगर सख्ती नहीं करना चाहते तो उसे यहीं छोड़ो । मैं उसे छोड़ कर रह लूँगी । चलो, तुम-हम कल चले चलें । रही बात दिल घयराने की, उदास होने की, तो क्या मुक्ते उस चीज को वर्दाश्त करने की बादत नहीं ?'

'वह तो तुम्हारी अपनी बात है। उसके लिये लोग बुरा-भला तो नहीं कह सकते। गगर उसे यहाँ छोड़ जाने से जो चक्-चक् ग्रुरू होगी, उससे जान कैसे छुड़ा-भोगी?'

सुनते ही शकुन्तला ज्वालामुखी-सी फट पड़ी, 'बुरा-भला ? चक्-चक् ? मेरे ही हर काम की मीन-मेख निकालेंग लोग ? और यह जो तुम्हारे मां-वाप, अपने सुख-स्वार्थ की कमी न हो जाये, इस कारण अपने एकलोंते वेटे को अकेला छोड़ यहाँ रह रहे हैं, वह बुराई के लायक बात नहीं ? और यह जो तुम मां-वाप का लिहाज कर और बुराई के डर से सिकुड़-सिमट कर अपनी वीवी-वेटे को यहाँ रख कलकत्ते रहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, बुराई सिर्फ मेरे किये की ही होगी ? क्यों ? ऐसा क्यों ?'

सन्तोप ने कोमल होकर जवाब दिया, 'बात ऐसी नहीं । मुक्ते अपनी बुराई होने की चिन्ता नहीं । चिन्ता है तुम्हारी । लोग तुम्हें बुरा कहें, इसे मैं सह नहीं पाता ।'

'मुद्रे इस नित्या-अपनान की परवाह नहीं । जो हमारी जीवत मौग हैं, उनकी शुत करते की स्त्रामाधिक इन्ह्या की लगर बुराई होती है तो हुआ करे। जी ऐसा करते हैं कहें, उनकी बातों पर ज्यान देना जनसमन्दों का काम नहीं । मेरी राय में, हरते वातों की, मेरी नहीं, बुम्हारे माँ-बाप की बुसाई करनी चाहिये, जिन्होंने अपने गार भर सार्व के निये मेरे सोनह बाने स्वार्य का गला घोंट दिया है ।'

'यह कीन समफे ? कीन समभाये ? तम्ही बताओ कृत्तला ?'

फिरी की जरूरत नहीं, मैं ही सबको समन्द्रा देंगी । बातों से नहीं अपने कामों है हमसा दूरी । यह लोगो ने कैसे समक्त लिया कि मैं जीवन भर पति को छोड़, यहाँ पी ऐंगी रे यह अब नहीं हो सकता । जो होना होगा, होगा मगर कल में जाऊँगी बहर । बार तमसे भी कहे देती हैं जी, कल अगर तुम मुक्ते अपने साथ लेकर नहीं गुमे, वो भगती बार बाकर तुम मुके यहाँ देख नहीं वाओंगे, यही मेरा निर्णय है।'

सतोय का दिन काँप उठता है। सोचता है कि संदुन्तला जितनी संवेदनशील है बतती ही जिही। यदा नहीं सन्तुलन खोकर क्या कर बैठे यह। लेकिन यह भी

वेशाय करे तो स्या ? विल्ह भी ऐसा विचित्र है !

परिवेश को हत्का करने का एक और प्रयास कर सन्तीप चठते हुये कहता है, 'देशर को बातें मत सीचो । बल्कि बुस्सा यूक कर पुत-वशीकरण की साधना में स्तरा भो । मैं तब तक एक चनकर समा कर साता है ।"

'नहीं | नहीं !! नहीं !!! मैं कुछ नहीं करू भी । या तो मैं कल आऊंगी, नही

हो कभी नहीं जाऊँगी । सुन लो कान खोल कर, यही मेरा अन्तिस निर्णय है ।' 'कहती तो हो कुन्तला, पर यह भी सीचा तुमने कि मां के आगे तुम्हारा

दुसावा प्रस्ताव एल्वा की ?'

'तुनसे नहीं होता तो न सही। जो कहना होगा में ही कहैंगी। युक्ते इस मात

को कहते बरा भी हिचक नहीं होगी ।'

'एक बात सूब अच्छी तरह सीच सेना कुन्तला । बढ़ाया कदम पीछे नहीं हुट स्टा। क्षेत्र तेना पहते कि एक नावान बालक पर नाराज होकर सुम्हारा यह करना कही तम उचित होगा ।'

वन्ते पर मा किसी पर नाराजगी की वात नहीं । यह मेरा स्विर संकल्य है। हम बार-बार इत आपु के न हो सकेंगे। जीवन बहुमूल्य है। उसे में यहाँ इस प्रकार नय नहीं कर सकती। देखते-देखते पांच साल बीत गये, इस अन्ये कूँयें में। मुक्ते जीना है जीवन का जामीए करना है। रही सड़के की बात । तो उसका मैं पया छह ? पुरुशी मों की देल-रेख में वह जब तक रहेगा तब तक वह मेरी एक न मुनेगा, यन

में बाने की तो संर बात ही नही।' क्लोष ने सावधान किया, 'धोरे बोलो कुन्तला । माँ, धायद टाहुरद्वारे से सौट

माई। बाबू भी आते ही होंगे।'

विवाद त देकर शकुलासा उठी । जाजनेन की जानी वक्त कर कर वार्

के सामने बैठ सामान उलटने लगी। विल्हू के सारे कपड़े उसने ले जाने के लिये उसमें रखे थे। एक-एक कर सारे निकाले। उन नन्हें-नन्हें कपड़ों को निकालते समय आंसुओं से सामने अन्धेरा छाने लगा। सन्तोष देख न पाये, इसलिये सूटकेस के अन्दर सिर डाल सामान निकालने लगी वह।

सन्तोप उठा । थोड़ी देर इवर-उघर घूम कर लीटा ।
'मां भा गई हैं।'
'जा रही हूँ, उन्हें विल्द्न का सारा सामान समभा देने।'
'एक वार सोच लो कुन्तला, रह सकोगी उससे दूर?'

मुख उठा सन्तोष की ओर सीधे देखती शकुन्तला ने स्पण्ट स्वर से पूछा, 'अगर तुमसे कोई कहता कि या तो पत्नी को छोड़ो नहीं तो वेटे को, तुम किसे छोड़ते ?'

'यह भी कोई पूछने की वात है ? मैं —'
'वहकाओ मत । साफ जवाब दो ?'

'कैसे दूँ साफ जवाब, ऐसी समस्या का सामना तो मैंने कभी किया नहीं।'
'हुई न वही बहकाने वाली बात ? मैं यह सब तीन-पाँच वाली बातों को समभती नहीं। मेरा जवाब सीघा सपाट है। मेरी राय में, नारी की भावना में, पित और पुत्र दोनों ही समान प्रिय हैं, फिर भी अगर कभी किसी के जीवन में ऐसी समस्या

आये तो वह जरूर ही पित को प्राथमिकता देगी । और जो ऐसा नहीं करेगी—या तो वह दुनिया को धोखा दे रही है, नहीं तो अपने को ।'

अपराधी दोनों सिर भुकाये गाड़ी में जा बैठे।

वन्त्रा निशिकान्त विल्ह्न को लेकर वाजार चले गये हैं। कहा नहीं जा सकता। वालक ही तो है, माँ-वाप को गाड़ी में बैठते देख अगर मचल जाये?

गाड़ी चल दी । ननीवाला की सहेलियाँ जो अपना काम-धाम छोड़ शकुन्तला की 'पितिगृह-यात्रा' प्रत्यक्ष करने आई थीं, उसकी आलोचना में लगीं। उल्लास से भरी-पूरी ननीवाला स्तब्ध होने की भूमिका निभाती मूक बनी बैठी रहीं।

गाँव के उस मकान की आलोचना-मुखरित चौक पर पर्दा डाल कहानी कल-कत्तागामी उस रेलगाड़ी के साथ हो लेती है।

'बुलाओ न जी, उस चाय वाले को ! रेल स्टेशन में मिलने वाली कुल्हड़ की चाय मैंने कभी नहीं पी है।'

'धन्यभार मानो कि पीनी नहीं पड़ा तुम्हें । जब तक न पिको तभी तक अच्छा है तुम्हारे लिये ।'

'बयों, ऐसा बयों भला ?'

'इसलिये कि जब तक नहीं पीती हो, एक कडूने अनुभन से बंधी रहती हो ।' 'यह जीवन है ही कहते अनुमनीं को बटोरने का एक लम्बा सिलसिला"" उत्तरे स्या हरना ? यह उसी विलिसित की एक और कड़ी होगी, इससे बगादा ती कछ नहीं ।'

'पीना ही है ?'

'हा, बिरुकुल !'

बेटे के लिये उसका मन जरा भी उचाट नहीं, इसी बात की साबित करने के तिये शकुत्तना स्टेशन में चाय पीने के लिये मचल रही है, मचन रही है मुरमुरा खाने

के निये। माँग पेश कर रही है ठैलेवाले से किवाब खरीदने की। उसके इस अति उल्लंसित बाचरण से बेचारा सन्तीप ताल-मेल नहीं बैटा

पाता । वसने एक लम्बी गहरी साँस लेते हुये कहा, 'अगर मेरे दश्तर की हाजरी साहे

बाठ की न ही दस बने की होती सो मैं बढ़े जाराम से शोब घर से ही दक्तर था जा सकता । फिर वही बात ? मना किया या न मैंने । हिमज-हिमज में हेनी पैसेंजर की

बीयी नहीं बन्यी। कभी नहीं, किसी हालत मे नहीं।'

'यहाँ में वाग लगाऊँगो । सुन्दर-सुन्दर फूल खिलेंगे ।' नये मकान में पाँव रखते ही उच्छ्वास से भर बोल उठी थी शकुन्तला ।

किचन के पीछे जो दस-बारह हाय खुली जगह है, उसी को देख कर उसका यह उच्छ्वास मुखर हुआ था। गाँव के मकान का उतना लम्बा-चीड़ा कच्चा आँगन, उसे देख उसके मन में यह बात कभी नहीं आई थी। अरे नहीं, वहाँ वाग-वगीचा कैसा? वहाँ तो ननीवाला के हाथ का गोवर-जल ही अच्छा लगता, फूलों की क्या जरूरत?

शहर के मकान की वह खुली जगह भी कोई खास सुन्दर नहीं। मनोहरण के लिये या उसमें एक नीवू का पेड़, जिस पर पत्तियाँ भी यों और काँटे भी, पर नीवू कभी नहीं लगते थे। या एक मिर्च का पौधा जिसकी डाली-डंगाली वढ़ी हुई रस्सी जैसी थी। उसमें यदा-कदा एकाव मिर्च लगते थे। और थे मरियल-मरियल साग के पौधे — जिनमें डण्डल अधिक, पत्तियाँ कम। यही है अब शकुन्तला का वगीचा।

उस दस-वारह हाथ जमीन को साफ कर उसमें उसने किनारे-किनारे क्रोटन के गमले लगाये हैं, बीच में वेला और मिल्लका के पौधे। एक किनारे स्वर्ण-चम्पा की एक डाल भी लाकर लगायी है—इस उम्मीद में कि स्वर्ण-चम्पा जल्दी लगती है, साल बीतने के पहले फूल भी आ जाते हैं। आजकल उसे हर वक्त यही चिन्ता लगी रहती है कि डालिया कव लगाये, जूही और चमेली में कितने दिनों में फूल आयेंगे। चिन्ता ही नहीं, इन्हीं विपयों पर आये दिन तर्क-वितके भी होते रहते हैं।

पराशर कहता है, 'अपने इस दस मील के आयतन के बगीचे में इतने पौचे लगायेंगी तो सारे पेड़-पौधे मर जायेंगे।' शकुन्तला मानती नहीं। लगातार बहस करती। वे-सिरपैर की वहस।

मगर यह पराशर है कौन ? कहाँ से आ गया ? सन्तोप और शकुन्तला के एकान्त बसेरे में वह क्यों ? शकुन्तला ने भी भौंहें सिकोड़ कर पूछा था, 'वह क्यों ?'

तब सन्तोप ने 'मानवता' पर एक छोटा पर सारगिभत व्याख्यान ही दे डाला या । शक्रुन्तला को उसने इस बात का विश्वास करा ही डाला या कि इस युग में जीवित रहने का एक ही पय है, वह है वर्ण-जाति-निविशेप एक मानव की दूसरे से मेत्री । ध्याध्यान में काब्य-साहित्य के कई उदाहरण भी दे डाले ये ।

मता। व्याच्यात म भारत चारिय कर्ते सुनती रही शकुन्तवा। फिर बोली, 'समफ तो व्यान से पति की सारी बार्ते सुनती रही शकुन्तवा। फिर बोली, 'समफ तो वह सारी बार्ते, सीवा भी बहुत कुछ, पर""?'

'अब इसमें 'पर' की क्या गुंबायश है ?'

'सोच रही है कि काव्य-साहित्य-रचन हर जगह ही तो यही लिखा है कि मानव को जपने जिसे ही नहीं, जोरों के जिसे जीना है। इसके बावजूर भी सभी लोग अपनी ही समस्याओं को सुलक्षते में जुटे हैं। तो फिर हम ही ऐसे निरासे वसों ही गरे कि जाकर दूसरों की समस्याओं में उनक जायें ?'

सन्तोप ने सिर पीट लिया' 'हाय, हाय ! इतनी सारी कीमती बातें बताने के

बाद गड़ी समझ में बाई तुम्हारे ? मेरा सारा व्याख्यान चौपट हो गया ।'

त्रकृतता ने हेंस कर कहा, 'अरे नहीं, चीपट क्यों होने लगा ? झाज बीज शेवा गया, वक्त जाने पर अंकुरित होगा, मौसम खाने पर फलेवा-फूलेगा । मललय यह कि तब मुक्ते किसी को जपदेश देना पड़ेगा तब यह बार्ते काम आर्येगी। उपदेश लेने की क्ट्र ती है नहीं, न मानने की 1 यह तो यहज देने के लिये हैं।'

'कुत्तना, तुन्हें उस वेचारे की हालत पर तरस नही आती? देख नहीं रहीं हो कितनी परेवानी में है?'

'देल प्हीं हैं। मुन-समफ भी रही हैं। सुनते-मुनते तुष्हारे दोस्त की बेहाची का हाल पुक्ते जानी बाद ही गया है। बताई, सुनोपे ? बेबारे के माई-मानी का त्वारता" मेरा मततब आई का वादवा हुआ और आनी बाद ही गया है। बताई, सुनोपे ? बेबारे के माई-मानी का त्वारता" मेरा मततब आई का वादवा हुआ और आनी उनके साथ गई। जाने से पहने माई करने मेदिर साले की सर्वरिवार बचने मतान में बसा पये हैं, क्योंकि पर तानो छोड़ना सतरे से खालो नहीं। इपर भोधेरे साले साहब, दूवे पाकिस्तान में बसते वादे अपरे दनमुर-कुन के सदस्यों की नित नई आयदनी कर मकान की जनकं पर स्वार है हैं। उनकी बढ़ती अनवंक्या के कारण पुट्टारे बेबारे बोहत अपने छत से कमरे से दिस्पापित होकर मेरा में आत बहारे से भी अनका परा कि कर से से दिस्पापित होकर मेरा में आत का वहारे से भी अनका परा है। से मेरी के से मैनेजर का कहना है कि पूर्वर माना है। से में अनका परा है। से मैनेजर का कहना है कि पूर्वर मेरी उनका परा है। से मेरी कर पर पर है । उनका स्वार है स्वार्थ के से मैनेजर का कहना है कि पारी स्वार्थ नहीं को कि करने पर स्ममेट की उपस्थित सहन करनी शेगी। और सब एक वॉवियत-मुखन्दर-सनकं को सम्मेट बना कर बोबन-पापन करना सेया। तेर से दही है। इसके बनावा मेरा का मोजन जनको माफिक नहीं था दहा। देन मेर दही हो। इसके बनावा मेरा का मोजन जनको माफिक नहीं था दहा। देन मेर दही हो। से से के परियेश में उनके हाप की कलम मी बेकार हुई आ दि! है—'देव), सारे पाइक्ट्स ठीक हैं न ?'

रातोप ने उसकी पीठ ठोंकते हुये कहा, 'बाह-बाह, क्या याददास्त पाई है यार तुम्ते ! तेकित मडाक छोड़ो । सच चोसो, क्या यह वाकई परेसान नहीं ? सोसी, कितो मुनीवत में है नेचारा । सेसन उसकी आसीविका ही नहीं, उसका जीनन है । अगर उस लेखन-कार्य में इतनी वाधार्ये आयें तो उसके लिये स्थिति कितनी पीड़ा-दायक है ?'

'ठीक, है पीड़ादायक । लेकिन कैसा बादमी है यह दोस्त तुम्हारा कि भाई के मौसेरे साले की ससुराल वालों के बाने पर कायरों की तरह अपना घर-द्वार छोड़ कर भाग बावा ? क्या उसे यह नहीं चाहिये था कि उन्हें उखाड़ कर खुद जम कर बैठता ?'

'अगर यही कहती हो तो कुन्तला, यह भी सच है कि दूसरे को उखाड़ कर खुद जम कर वैठने की प्रवृत्ति पुरुष की कभी नहीं होती ।'

'मतलव यह कि औरतों की होती है ?"

'नहीं, नहीं । मेरे कहने का यह मतलव नहीं, लेकिन""।'

'लेकिन क्या, यह मुझे वताने की जलरत नहीं । लेकिन तुम्हीं सोचो, हमारे इस दो जनों की गृहस्यी में एक वाहरी आदमी का समावेश कितना अप्रिय लगता है !'

'गृहस्यी में उसका समावेश कैसे हो रहा है ? खायेगा वहीं वह हमारे साथ । रहेगा और रात को सोयेगा । वस ।'

'अरे, यही तो गड़बड़ है। उसका रहना और सोना। रहने के बदले अगर तुम्हारे दोस्त चार वक्त खाते तो मुक्ते इतना बुरा न लगता।'

सन्तोप ने मजाक किया, 'तुम्हें किस बात की परेशानी है ? तुम्हारे कमरे में तो वह सोयेगा नहीं 1 न ही उसने ऐसी इच्छा प्रकट की है 1 वह को महज वाहर वाला कमरा माँग रहा है ।'

'इसी वजह से तो मुक्ते उसका रहना इतना अखर रहा है। जिस घर का मालिक इतना बदतमीज है, उस घर के वाहर वाले कैसे होंने, यह तो भगवान् ही जानें।'

'मालकिन की सौम्यता-सम्यता से सन्तुलन बना रहेगा।' 'वेकार की वकवास मत करो।'

'अच्छा, वचन देता हूँ, पराशर के आने पर मैं भी विल्कुल सम्य-सौम्य हो जाऊँगा।'

'नहीं भाई, यह भी मुझे रास नहीं काता ।'
'तो फिर क्या हुक्म है इस नाचीज के लिए ?'
'कुछ नहीं । एकदम कर्तव्यविमृह रहो ।'

वातें—वार्तें—और वार्ते । सुनहने जरी और रेशम के मिलमिलाते जान की तरह जरी पर जरी, रेशम पर रेशम की वार्तों का सिलसिला चला, शब्दों का जाल बुनना। लगता है, इस देल का आकर्षण ताश-चौपड़ से भी ज्यादा है। इसी धेत में राज-दिन दूने हैं, भीच साल प्रतानी सारी वाना यह नया जोड़ा। विस्तू? अब ठो तम रहा है कि धीरे-धीरे उसकी याद मी प्रांमत ही चर्ता है। गुर-नृरु में एक दूसरे की पीड़ा का ब्यात कर सावधानी से विद्ध का प्रसंग उठाते ही नहीं से। अब प्रधान कर उससे कराने की जरुरत नहीं होती, नये जीवन के नये प्रसंगों के बीच बह कहीं दूर हुट पर्धा है। सन्तोप और राष्ट्रन्तना तो जैसे प्रथम पितन की मारक्ता में इक-उत्तर रहे हों।

यह राकुन्तला क्या वही शकुन्तला है ?

बही जिसे मीद सुनते ही अनन्त-चयन का बिन देवना पहता। किनाह धीन बाहर आते ही आंगन में गोबर-जल खिड़कती, माहू लगाती सास के दर्शन होते। चीने के एक कोने में बैठ गिलास से चार पीना पडता। वो अगर कभी घर पर कलक सगी, मेरा की हुई साड़ी पहनती तो सास की आंहों से चिनगारियों छुन्ती। घुन-गृह में रते पुर ही यकीन न आता था। समना सो नहीं देस रही वह ? यह मुनद-पास साड़ी पतटना, नित में कंग-चन्ना करना! सास अगर घर पर चय्यन पहने-जीनो चीटो नटकाये इस साकुन्तना को देख पाती, तो बया होता जनका? अनस्य हो बेहोगी का दोरा पडता।

विल्ह्न ?

्स . उसे रादुन्सना अपने पास कितनी देर रस पाती ? नहीं, बिरह से निये उसका मन जरा भी जदास नहीं होता । सिर्फ जब कहीं मैर-पपटि को जाती तो रास्ते में पार्क में तेत्रते सबे-पने बच्चे और, खंद छोड़ो इस पचड़े को । रादुन्सना जानती है, अपने मन को बीयता, उसकी दर्बनता की दरकारना।

प्रेम के नमें में हुनी होती हैं रावें, काम के नसे से मरपूर होते हैं दिन, धामें धीतवी हैं नयी साज-चरना और प्रतीक्षा के नसी में। मादकता के इस धौर में कुमेंत कहाँ कि अपने मन को टरोने, देवे बिन्दू के लिये यह उदास है कि नहीं, बिन्दू की याद आती है कि नहीं। और फिर धपर तो उसका सितार-वादन भी सुरू हों गया है न 1 बही सितार, जो गाँव में खाट के नीचे पड़ा भूत बटोर रहा था। सितार के तारों की नये बिरे से कब कर उसने किर से स्थाप चानु किया है।

ही, वो यही है राष्ट्रन्तमा के जीवन का आदर्ज । सिवार के वारों को किर से कसी कि नई-नई वार्ने उमरें उसमें ।

सतोप के मन में एक नन्हों थी बादा थी। हो सकता है कमी मौनापू कल-क्ते आयें। इसिनये उसने शहर के बीच में 'तुम्हारा में और बेरी तुम' बाता होटा-सा फ्लैट न से गहर के उपकृष्ठ में खुली जगह पर एक पूरा मकान ही से निया था। तीन बड़े कमरे। सामने चौड़ा बरामदा। किवन और उसके पीखे वह प्रविद्ध बगीना ग्रं

फिलहाल सही है शकुन्तला का अपना घर । सहीं की गृहस्थी शबुन्तजा की अपनी गृहस्थी है। हर अण नये-नये ढंगों से घर की सजावट करने का कभी न खत्म होने वाला खेल । तो फिर उसे काम से फुर्सत कहाँ ?

एक उनका शयनकक्ष, एक खाने और भण्डार का सामान रखने के लिये कमरा। बाहर की तरफ सड़क की ओर खुलने वाला कमरा सबसे बड़ा है। रोशनी और हवा भी उसमें सबसे ज्यादा आती है। उस कमरे की सुन्दरता बढ़ाने की चेष्टा में नित नये सामान मैंगा रही है शकुन्तला। एक आया भी रखी है—सारा काम वहीं करती है, सिर्फ खाना बनाने का काम रखा है अपने लिये शकुन्तला ने। दो आदिमयों की छोटी-सी गृहस्थी—खाना बनता भी कितना है?

वहरहाल शकुन्तला ने गृहस्थी को बड़े ही सुन्दर ढंग से सजा लिया है। मानो कोई छोटी-सी कविता हो। इतनी बारीक है उसकी कारीगरी कि उस कविता की किसी भी पंक्ति में एक भी फालतू शब्द के लिये जगह नहीं।

इसी स्थिति में परिपूर्ण छन्दोपतन के रूप में आया सन्तोप का लाया हुआ पराशर के रहने का प्रस्ताव । सुनते ही जल-भुन गई शकुन्तला । सुना है कभी किसी से ऐसी विचित्र बात ? भला बताओ । सन्तोप पीड़ा से न्याकुल, क्योंकि उसका दोस्त साहित्य-सुजन करने योग्य अनुकूल परिवेश नहीं जुटा पा रहा है । अतः शकुन्तला के इस निकुंज में उसका पदार्पण होगा । इतने शौक और मेहनत से गढ़ी कविता में गद्य का प्रवेश करवाना होगा । अरसिक और कहते किसे हैं ?

सन्तोष चाहे जो कहे, यह शकुन्तला अच्छी तरह जानती है कि यहाँ रहने का प्रस्ताव पराशर का नहीं है। वह अच्छी तरह जानती है, यह सुफाव सन्तोप के दिमाग से निकला है। मित्र-प्रेम से विगलित हो उसी ने वार-वार अनुरोध-उपरोध करके उसे राजी किया है।

सन्तोष ने कहा था कि पराशर रहेगा यहाँ, खायेगा कहीं और । रात को साहित्य-साधना करता है वह ।

शकुन्तला ने जार-जार होकर उसे यह समभाने की कोशिश की कि यह इन्त-जाम लम्बी अविध के लिये संभव नहीं। एकाध दिन की वात और है। सन्तोप ने मगर उसकी वात को हर वार हैंस कर उड़ा दिया है। उसने कहा, 'तुम भी यार, समभती नहीं! मर्व क्या नहीं कर सकता? जानती भी हो कि इस दुनिया में कितने लोग हैं? कितने अद्भुत हैं उनके जीने के ढंग? कैसी-कैसी परिस्थितियों में लोग जीवन-यापन करते हैं? उसे तो वस थोड़ा एकान्त चाहिये, शान्ति से लिखने के लिये। क्या खाया, कहाँ खाया, इससे कुछ वनता-विगड़ता नहीं।'

शकुन्तला फट पड़ी, 'तो फिर उस दिन क्यों कह रहे थे कि मेस का भोजन माफिक नहीं आ रहा है, पेट में दर्द रहने लगा है तुम्हारे दोस्त के ? मेस का खाना रास नहीं आता और होटल का खाना आयेगा ?'

'नया करू", वोलो ।' सन्तोप दुःखी हो उठता, 'मैंने तो उससे बहुत बार कहा, वह राजी होता ही नहीं । कहता है....'

'न्या कहते हैं तुम्हारे दोस्त ? एक नर्यों गये ?' 'न्या कहें ? नहींगा को तम नाराज होगी ?'

'अय तक जो कुछ तुमने कहा है उसमें मुक्ते कीन-सी खुशी हासिल हुई है ?

बताओ जल्दी, बया कहा है तुम्हारे दोस्त ने ?"

'बताऊँ ? तसने कहा है, इसके क्यर अगर में तेरे खाते में भी हिस्सा लगाऊँ सो फिर इतनी गालियाँ, इतने वाप मेरे सिर पर पढ़ेंगे कि मेस के दिने कालिक पेत के बहते गैस्टिक बस्सर हो जायेगा मुक्ते 1'

शकुरवारा नाराज होती है। बाहत नागिन-ग्रा फन फैनाता उपका क्रोप १ विगह कर कहती है, 'और इसके बाद भी तुम उस धरस को प्यार-मनुहार से अपने पर युना कर रहने की जगह दे रहे हो ?'

'अरे, तो बया सन ही उसका ऐसा स्थाल है ? वह तो यहह मजाक कर रहा

था ।'

'हाँ, वर्षों नहीं ! हतनी युद्धि मुक्तमें है कि कीन-सा मशक हे कीन-सा नहीं, उसे समक्ष लूं ! लेकिन जनकी बात से एक बात समय्द हो यथी ! हम औरतों में प्रति उनकी माननार्षे कैसी हैं यह ह्यी से जाहिए हो गया !'

'मही समझा तुम्हारी बात । मेरी बोब-शक्ति तुम्हारी तरह तीव-तीरण मही है । मही हम तुम महिलाओं की तरह जतेवी की बाद से दुनिया को देशते हैं !'

'सो यह यात है । तम्हारे मन में भी स्त्री-जाति के लिये ऐसी ही अध्या है।

चना, पता चन गया, अच्छा हमा ।'

नाराज शकुरावना ने सावीय की और पीठ फेर ती । सावीय श्रीता गद्दी, उठ कर सनुप्तरा के सामने जा बैठा । कहने तमा, —पढ़ बात भूल रही हो कुरवना । यह ती अवस्य ही मानीभी कि श्रद्धा के बाद आने वाता करम है प्रेम । तो बचा मुम यह चाहोगी कि मैं देस भर की सारी बौरतों के प्रति प्रबंध पढ़ानु सौर किर'"

'वस जी, बस । बहुत हो गया, अब बकवास बन्द करो । इसीलिये तो कहती हूँ कि तुम महाजाहिल हो । लेकिन आज एक बात और पता चली । जाहिल तो हो

ही, साब ही मुठे भी ।'

'हाय, हान ! यह भी बान गई ? पर कैंग्रे बान गई, यह तो बताओ ?' 'बयों, तुम्हारी बातों से ही, और कैंग्रे टैं अभी कल तक तुम यही रोता रो रहे ये कि परागर कहता है उसे यह कष्ट है, यह कष्ट है। रहने की तक्तीफ, निराने की तक्तीफ और न बाने बया बया ! यह सब फूठ है, है कि नहीं, बोलो !'

'मूठ बात ?'

'नहीं सो बया ?' परायर जो ने कुछ भी नहीं कहा । सुम ही जाकर उनसे बोते हो, हाम मेरे भाई, तुके यहाँ कितनी तकसीफ है, कैंस यहाँ रहेगा, केंस सियंगा, इससे अच्छा, चन मेरे भाई, तेरे पर पर पह, मेरे मकान में समाय जगह है, तुके कोई सम्बोध नहीं होगी, मेरे भाई..." शकुन्तला की इस तरह की चिड़ाने की कोशिश से पहले तो सन्तोप हैंसा फिर चिन्तित होकर वोला, 'मेरी प्रकृति की सारी गहराइयों की जान गई तुम ? अब क्या होगा मला ?'

'जान गई से नया मतलव ? मैं तुम्हें वहुत पहले ही जान चुकी थी । मुश्किल भी

क्या है इसमें ? यह हम तो नहीं कि रहस्य पर रहस्य कभी खत्म ही न हो।

वहस-मुवाहिसा चलता रहा और इसी के दरिमयान यह तय हो गया कि परा-

शर आयेगा, रहेगा।

पित को इतना आग्रह देख शकुन्तला वेमन से राजी तो हुई थी, पर अन्तिम दिन तक उसने सन्तोप को सावधान किया था, 'देखो जी, जो भी कहो, मुक्ते यह जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। रात को, आराम के समय, वगल के कमरे में एक वाहरी आदमी! भला यह भी कोई तरीका है? जोर से हँसने या एकाव लाइन गाने की इच्छा होगी, तो अपने को रोकना पड़ेगा, कहीं वे सुनें न, उनकी साहित्य-साधना में व्यवधान न आये।'

'पागल हुई हो ? वरामदे के इस पार हम, उस पार वह । इतना वड़ा वरामदा पार करती तुम्हारी आवाज वहाँ पहुँचेगी ? कभी भी नहीं ।'

'पहुँचेगी कैसे नहीं ? ख्याल किया तुमने, रात को सारा मुहल्ला कैसा सन्नाटा

हो जाता है ? सब सुनाई पड़ेगा ।'

सन्तोप ने संजीदा होकर कहा, 'देखो कुन्तल, एक बात और भी है। उसके यहाँ रहने से कौन सी असुविधायें होंगी, यही देख रही हो। यह क्यों नहीं समऋती कि उसके यहाँ रहने से हमें एक बहुत बड़ा लाभ भी होगा। रात का यह सन्नाटा और भींगुरों के कलरव रात को ईंसने या गाने के लिये बहुत बढ़िया परिवेश बनाते हैं, इसमें शक नहीं, पर, इत्तफाक से अगर कभी रोने का मौका बाये तब क्या होगा?'

'यह कैसे अपशब्द निकालते हो, जी ?' शकुन्तला चिढ़ कर बोली, 'रोने क्यों लगी में भला ?'

'कौन कह सकता है, किस पर क्या वीतेगी ? क्या इस दुनिया में रोने लायक वातों की कभी है ? इसी दुनिया में जहाँ सुन्दर का निवास है, असुन्दर का निवास भी तो उसी में है । है न ? अब मान लो, किसी दिन, रात को जब सारे मोहल्ले पर सन्नाटा छाया है, उस वक्त चहारदिवारी फाँद कर डाकुओं का एक भुण्ड आ जाये । क्या उस वक्त तुम्हारा हँसने का मन होगा ? उस वक्त एक और व्यक्ति का घर पर होना हमें साहस और ताकत दोनों जुटायेगा । बोलो है कि नहीं मेरी बात सही ?'

सन्तोप की वात पूरी होते ही शकुन्तला ने सहम कर खिड़की के वाहर देखा। वात तो सच ही है। साँक गहराते न गहराते मुहल्ला गहरी नींद में ह्वा-सा लगता है। न किसी मकान से रोशनी दिखाई पड़ रही है, न सुनने में आ रही है कोई आहट। ऐसी कोई ज्यादा रात भी नहीं, हद से हद दस बजे होंगे। ताज्जुव है, आज से पहले इस ओर कभी घ्यान ही नहीं गया था। दिन के वक्त कितनी चहल-पहल

रहती है। गती से, घरों से कितनी ही आवाज आकर अपनी उपस्थित का मान कराती हैं। पूरा और रोधनी से साध इनाका फिल्मिनावा रहता है। छतों, बरामसें रो कितने-निवने कपड़े मूसने को फैलाये होते हैं। अगल-अपन के मकानों की महि-साध अगने-अपने अरामसें से एक इसरे से आवें कराती दिवाई पहती हैं। छुरा-कों बानार से सोदा-मुजुक साते या रचन आते-अति दिवाई पहते रहते हैं। छुरा-कों साइक पर शेसते, कोनाहल करते रहते हैं। इस सड़क पर न वर्षे स्वरामें छुटों कर उसकी यह पर प्राप्त के साम की मनम्माहर और आवाज की सनस्वाहट—जते पर हुं में सवस्व हुत को बोच होता रहता है। दिन के समय यहाँ इतन सोर, इतने सारे बहतते दश्य, कि समता हो नहीं कि यह नगर नहीं नगर का उपकुष्ट हैं।

लेकिन दिन हुवने पर ? शाम के बाद ?

सत्तीय दिन हुवने के साथ ही आ जाता है, उसके बाद तो पता ही नहीं चतता कि वनत किपर है मुकर कथा। पर आज उसकी बातों ने सकुन्तता के मन में इर में थोज को दिये हैं। इस यक्त वह जिस तरह सहय-सहम कर इपर-उपर देख रही है, अब वह रात को एकाकी इस वरामदे के इस पार-उस पार अकेसी आया-जाया करेती देखी उम्मीद नहीं।

त्तनुत्तवा की बांखों में समाये डर की खाया को देख हैंसने लगा सन्तोप ! योला, 'प्यत्ताभा नहीं, अभी दीवार फाँद कर कोई आया नहीं ! लेकिन तुम्ही यताओ, इस समह एक तीसरे व्यक्ति का होना लाभदायक है कि नहीं ?'

'बड़े यो हो जी तुम !' बड़ुन्तवा ने भी हैंच कर कहा, 'खन से हो चाहे की सल से, अपना काल पूरा करवा ही कोगे तुम । यह भी मानता पड़ेवा सुक्ते कि यहाँ का यमाटा भीर हो सकने याली मुसीनवों की बात सोच कर ही तुमने दोस्त को यहाँ एक्ते के जिये बुनाया है। धम्य ही तुम और तरहारी सुक-बुक्त ।'

'पहले तो नहीं सोचा था, मगर अब सोच रहा है । और यकीन मानो, जितना

सीच रहा हूँ, अपनी अवल को उतना ही दाद दे रहा हूँ।'

'आज की रात ही हमारी-तुम्हारी इस घर में अकेले ,रहने की अन्तिम रात है त ?'

शहुनता के सिर पर हल्की-सी चपत अमाते हुये सन्तोप ने कहा, 'बाकी रात इसी बात को सोचती रहने का इरादा है क्या ? सोजोबी नहीं ?'

'पता नहीं क्यों, मेरा मन नहीं मान रहा है ।'

'वाज्युन है! इसमें इतना दुन्ती होते को क्या है? सब कह रहा हूं, अच्छा सग रहा है। सुनी हो रही है यह सोच कर कि कस से परासर यहाँ है यह ती कोई सायारण व्यक्ति नहीं, मनुष्य कहसाने मोम्य व्यक्ति है। यह साहिः है, कितना नामी, कितना प्रतिष्ठित ! अगर मुक्ते पहले मालूम होता कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तो में उससे न कहता यहाँ रहने को । क्या करूँ ? कोई वहाना नना कर

मना कर दूँ ?'

शकुन्तला बोल पड़ी, 'अरे, नहीं-नहीं । यह मेरा मतलव नहीं था। जब से आई, हम ही दोनों थे न, इसलिये मन कैसा उचाट हो गया था, यह सोच कर कि हमारा एकान्त खत्म हुआ। तुमने जो किया, ठीक ही किया। यही ठीक हुआ। अच्छा हुआ।'

अतः पराशर का इस घर में आगमन और स्थिति।

कितने महीने बीते ? चार ? पाँच ? छह ? ठीक याद नहीं आता । हिसाब लगाये बिना बताया भी नहीं जा सकता । याद तो नहीं कि कितने दिन बीते, पर जिस दिन वह आया था उस दिन की बात शकुन्तला को खूब अच्छी तरह याद है। याद रहे, इसमें ताज्जुब भी क्या ? आखिरकार उस दिन वह उनकी गृहस्थी में एक महापरिवर्तन का रूप ला रहा था। इतने स्नेह से संजोई किवता की पंक्तियों में वह छन्दपतन का स्वरूप था। उनकी स्वच्छन्द बहती जीवन-सरिता में एक प्रकार से हकावट बन कर आ रहा था वह।

रकावट के आ जाने से जीवन-धारा रोकी तो नहीं जा सकती, अतः शक्रुन्तला को अपनी जीवन-तरंगों को एक बार फिर से सजाना पड़ा था। पराशर की अवांछित उपस्थिति को सन्तोप की खातिर स्वीकार भी कर लेना पड़ा था। फिर भी वह पहला दिन उसे भूला नहीं था। याद तो ऐसे है, जैसे कल की घटना हो।

आया या वह शाम के कुछ पहले। ""पित के दोस्तों से परिचित होने का मौका शकुरतला के जीवन में पहले कभी नहीं आया था। आता भी कैसे? शादी के वाद से तो वह लगातार नीलमणिपुर की कब्रगाह में ही पड़ी रही थी।

शकुन्तला के घर से निकलते ही सामने थोड़ी सी कवड़-खावड़ जमीन है। सुना है आगे कभी यहाँ से सड़क निकाली जायेगी। इस्पूवमेण्ट ट्रस्ट के इस आश्वासन को सत्य का रूप देने के लिये एक किनारे रेत और स्टोन चिष्स की दो ढेरें न जाने कव से पड़ी हैं। पहले शायद काफी ऊँची थीं ये ढेरें, पर हवा और मुहल्ले के वच्चों की मेहरवानी से अब उसका एक तिहाई भर वचा है।

गाड़ी आकर घर से थोड़ी दूर, चिप्स और वालू की ढेर के किनारे रुकी । आवाज सुन शकुन्तला चौकन्नी होकर उठ खड़ी हुई। वेचारी समक्ष नहीं पा रही थी कि जल्दी से पर्दे में चली जाये या गृहस्वामिनी का रोल अदा करती आगे बढ़ कर मेह-मान का स्वागत करे। सोच-विचार के बाद उसने इन दोनों का एक भी न कर जहाँ थी वहीं खड़ी रहना उचित समका। देखा जाये, सन्तोप की क्या इच्छा है। स्वभाव से वह शर्मीली विल्कुल भी नहीं, लेकिन यह आगन्तुक सन्तोप का दोस्त है, अत: सन्तोप

का निहाज तो करना ही है । और फिर, निसके आने के मामले में इतना विरोप किया या, आने बट कर उसकी बम्यर्पना करना कहाँ की बन्तमन्दी है ?

सत्तोष ने परावर से कहा था कि पहने दिन रात का साना उन्हों लोगों के साम खाये। घटुन्तमा ने सम्म रहते ही तीन-बाट थीजें बना सी थीं। पूरी का बाटा भी तैयार कर रता था। इरादा था खाते वक्त गरम पूरियों सेंक देगी स्टीव पर। पर की सजावट में भी भोड़ों बहुत रहीवदल कर उसे और भी सुन्दर बना दिया था। अपने साज-नेताक में भी कुछ की का अधिक स्थान दिया था।

उसके मन में यह टर था कि परावर ऐसा न क्षोचे कि दोस्त की बीवी निहा-मन द्वी गंबार-ब्राहित है। ऐसा-चैसा कोई होता वो चायद पहुन्तना को हतनी फिळ म होती। यह ठहरा एक जीता-जायता साहित्यक। वेंद्रे, परावर की किताब राहुन्तना को साह विदर नहीं जगरों। उसने सब पड़ी भी नहीं। वो-चार पड़ी हैं। कुछ ही महुत्र इसियों कि वे सन्तोप के पास पड़ी थीं। जकुन्तना का क्याल है कि पराघर की किताबों में अपनी विद्वारा चाहिर करने की इच्छा उसकट कर के प्रकट है, उसकी मास-मार्थ साहस की साधारण सीमाओं का अवित्रमण करती है। परेसू संगाली तहकों को कन्द्री नहीं, ऐसी किताब परावर नहीं निरसा।

फिर भी । खासकर, नाम जब उसने कमाया ही है तो शकुन्तला कैसे उसकी

अवहेलना करे ?

पैठक में, तिक्की के करीब मुद्दे पर वैठी शहुन्तका उन लोगों की राह देख रही भी। उसके हाप में उन का एक मोला और दो सलाइबी थी। यह पुनने के लिये कम, रिसावे के लिये अधिक है, यह उसकी चित्र दुन्टि से बार-बार इपर-उपर देखता ही बता रहा था। यह भी गया करे, मन उसका चंबल था, एक अनजाने मय और क्रीनड़त थे।

गाड़ी ये मूटकेस कीच कर बाहर साता है सन्तोप । ड्राइवर उतर कर डिकि खोल दरी में लिपटा विस्तरा बाहर कर देता है, जिसके मीचे एक जूब मजहूत स्टील ड्रंक है। इंग भी बाहर आता है। शकुन्तला ने मन में घोषा कि इसमें सायद साहित्य का सामान है।

सन्तोप और ड्राइवर मिल कर ट्रंक उठा लाखे। पराशर किराया दे रहा है। इरवाने के पात ट्रंक उतार कर सन्तोप ने कहा, 'शुक्र है, तुम वही हो, मैं सोच रहा मा कि पता नहीं कहीं दिश कर वैठी होगी तुम। सुनी-"मतत्वव यह-"मानी जरा अच्छी तरह-"मानी सुची से बातचीत करना" बच्छा? उसको बुरा न लगे" वेवारा "।'

'ठीक है जी । इतनी जाहिल नहीं मैं कि घर बाये मेहमान को ""

राहुन्तानों के बावन पूरा कर पाने के पहले ही सन्तोष वास्त भागा, वाकी सामान उठवाने के लिये। धूल उड़ाती टैंबसी मीधूलि बेला के नीम अन्धेरे में गायव हो जाती है। घर की ओर आते हुये दोनों दोस्तों पर हवते सूरव की मुनहली किर्सें शोभा-विस्तार करती हैं। मजबूत कदमों से वे आगे वढ़ते हैं। एक के हाथ में सूर-केस, दूसरा विस्तरा भुलाये। मुग्च दृष्टि से उनका आना देखती है शकुन्तला।

पराधार सन्तोप से काफी लम्बा है। उसकी काठी ही लम्बी है। दुवला तो नहीं है, पर लम्बा होने के साथ छरहरा भी। जितना लम्बा वह है, अगर उसी हिसाव से चौड़ा भी होता तो पहलवान लगता। रंग सन्तोप से काफी सांवला है। सुतही नाक, उज्ज्वल आंखें, चौड़े माथे से दीप्ति छलक रही है।

सूटवारी गोरे सन्तोप की स्मार्टनेस के वगल में पराशर का महीन कुर्ता और लटपटाती घोती में होना उसे कुछ ढीले-ढाले 'वावू' की आकृति दे रहा है कि थोड़ी-सी मेहनत करने पर ही यक कर चूर हो जायेगा । मतलव यह कि साँवला होने के वाव-जूद भी पराशर में ऐसा कुछ है, जिससे वह पैसेवाले घर का लड़का मालूम होता है । उसके हाव-भाव में ऐसा आभिजात्य है कि उसे देखते ही देखने वाले के मन में श्रद्धा जागती है। लगता है कि साधारण व्यक्ति से यह भिन्न है। कुछ दूर का है।

वगल में चला आ रहा है सन्तोप । शकुन्तला देख रही है। सूट पहने है। गोरा है। स्मार्ट भी है। फिर भी उसमें उस आभिजात्य का लेशमात्र नहीं है। उसमें कान्ति है, लावण्य है। गोरा तो है ही। फिर भी वह निहायत साधारण, निहायत निकट का, अति परिचित। रहस्य का लेश भी नहीं उसमें।

नया परिचित है इसीलिये उसमें रहस्य का रस नहीं वचा ? पर क्या सभी लोग परिचित हो जाने से ऐसे हो जाते होंगे ? क्या ऐसे मौके नहीं आते जब अत्यन्त परिचित लोग भी अनजाने से नहीं लगते ? अति प्रिय परिचित व्यक्ति के साथ भी क्या ऐसा कभी नहीं होता कि अचानक वृहत् व्यवधान आकर बीच में खड़ा हो उसे अपरिचित बना दे ?

'तो आ गया में आपको परेशान करने ।'

सुटकेस फर्श पर रख कर नमस्कार किया पराशर ने।

'परेशानी की नया बात है जी ?' शकुन्तला और अन्तरंग अम्यर्थना करने से हिचकती है। पता नहीं, विश्वासघाती सन्तोप ने दोस्त से नया-पया कहा है। वह यह सब काम खूब अच्छा कर लेता है।

पराशर ने कहा, 'इस वक्त आपकी तहजीव आपको यह बात मानने से रोक्ष्य है वेशक, पर आगे चल कर मेरी बात आप जरूर मानेंगी। एक बात मगर आपं कहना चाहूँगा। मेरा यहाँ आपको तंग करने आना यह मेरा अपना आइडिया नहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके पतिदेवता की है। उसने मुक्ते इतना तंग करना श्

'पता है मुक्ते । अब जाइये हाय-मुँह वो कर फोश हो लीजिये । में चाय इन्तजाम फर्ट ।'

'अरे, जल्दी नया है ? मैं कहीं जा तो रहा नहीं हूँ । आपकी मेहमाननवा का पूरा कायदा उठाऊँगा । फिलहाल वैठिये न ।' सन्तोप ने कहा, 'सो तो ठीक है, मगर मुँह-हाय धोकर बैठते तो ....' 'बयों ? नया मैं विना नहाथा-घोषा-सा सग रहा हूँ ?'

'नहीं, ऐसा नहीं । तुम वो बिल्कुल वर्षा से धुले स्वामल पत्र से लग रहे हो ।' 'भरे याह यार, भीका पाने पर कविता भी कर लेता है त !'

'अर यह बार, भाका पान पर कावता मा कर तता हु तू !'
'मञ्जूरी जो न करवाये माई! बब तू यहाँ रहेगा, वो मुक्ते भी बोड़ी-बहुत कविता-श्रीवता वो करनी ही पड़ेगी, नहीं वो परवाली पास नहीं जानेगी। संर, तुक्ते मुँड नहीं पोना है वो गत थी। सङ्गतना से वातचीत कर। में चला नहाने।'

'पितदेव का हुवम सुना न आपने ? आइये, गुरू करिये बातचीत ।'

मुस्तरा थी राष्ट्रग्वला । योली, 'बातचीत क्या इतना हिसाब बँठा, हुक्म मान कर युरू होती है ?'

'यह भी ठीक कहती हैं आप । जो भी हो, आपके इस एकारत और गोपन बसेरे में मेरा आना, यह तो आपको बहुत हो खता होगा, क्यों ?'

'खला भी हो, तो बया मैं उस बात को आपके आगे स्वीकार करू भी ?'

'किर भी । सो यह मान लिया आये कि खला है ?'

'श्व स्थिति में किसको नहीं रातेमा मला ?' बड़ा आनद का रहा था पराधर की । ऐसी सार्य और हैसपुल होगी सत्तोप की पत्नी, ऐसा उसका रवाल न बा। उसने मुन रखा था कि सादी के बाद से बह लगातार गीद में रही हैं। हाल में, पर के उसे ने आया है सन्तोप।

यह पुनते ही सन्तोप की पत्नी का जो चित्र उसके मन में उभरा था, उसमें सन्तोप की पत्नी नामक कोच को उसने माथे पर चाली के नाप का सिद्धर-टीका क्षेत्र एक वोदी रामल बाती की समक रक्षा था। वह जीव को गाँव घोड़ राहर में पर यहा पाने के सीमाय से मारे खुती से आपे से बाहर हुई जा रही हो। को भी हो। यह बैसी मही। इसके साथ एक घर में रहना उतना मर्यकर नहीं होगा जैसा कि कल्पना में बैसी अनोप की पत्नी के साथ होता।

रापुन्तला ने पूछा, 'बया सोचने समे ?'

'बाप ही यताइये न, नवा सोच रहा था ?'

'दूसरे के मन की बात भाषने की बिद्या तो मैंने पढ़ी नहीं ।'

फिर भी । अनुमान नामक साधारण विद्या तो सभी के पास होती है ।' 'तो फिर, तो फिर, जायद आप सोच रहे होगे कि ऐसी मुँहफट स्त्री के साध

भैसे रह पार्वेगे ?'

'बिल्कुल मलत । मैं सोच रहा था, किसे मासूम या सन्तोप के पर में इतना ऐस्वर्य है।'

देशा जाये, तो यह मानना ही पड़ेगा कि घटुन्तना मुन्दर है। एकतीते बेट्रे. सिये बहू की तलात में ननीबाना ने बपने समाज के कुमारी-मुल को परस दाता फिर भी, ऐस्वर्य का उत्लेख होते ही मुँहफट धमुन्तना भी मेंब वर्ष । " - छिनाने के प्रयास में उसने कहा, 'ऐड़वर्य का नमूना देख कर ही राय मत दीजिये, परि-चय तो धीरे-घीरे निलेगा ।'

'जानने की इच्छा वरकरार है ।'
'ठीक है । फिलहाल चाय का इन्तवान कर्हें ।'

हाँ, साफ याद है शकुन्तला को । नहा कर महीन कुर्ता और उसके नीचे जाली-वाली विनयान पहन कर आया या सन्तोष । उसे इस रूप में देख शकुन्तला का दिल गज मर का हो गया था । तेल रोशनी देने वाली वल्व की रोशनी के नीचे जब वह बैठा, तो शकुन्तला को ऐसा लगा कि कमरे की रोशनी को चाँद लग गये चार-पाँच । कुर्सी पर बैठ पाँव नचाते हुये उसने पराधर से कहा था, 'तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी । नकान तो छोटा है पर वायहम दो हैं । नकान-मालिक शौकीन तिवयत के आदमी ये । हुर्माग्य से एकतला वनवाने के बाद ही चल वसे । ठपरी माला वनवा न पाये । उनके बेटों ने नकान किराये पर चड़ा दिया । नकान की शुरुआत उन्होंने बड़े ठाठ से की थी पर वेचारे काम पूरा न कर पाये ।'

पराद्यर ने पता नहीं क्या सोच कर कहा, 'शुरुआत तो मेरे माई, सभी बड़े ठाठ से करते हैं, मगर काम उसी ठाठ से पूरा कर पाने का सौभाग्य विरलों को ही हासिल होता है।'

च्च शाम की चाय के चाय नाइते का सामान जरा कम था। सन्तोप ने विस्मित होकर पूछा, 'क्या बात है कुन्तल ? घर में बाज मेहनान है बीर बाज ही नाइते की तरतरी की यह दीन दशा ?'

घकुन्तला समीई नहीं । नुनक कर वोली, 'तुम भी खूब हो ! नाइते में ज्यादा सामान रख कर मेहनान का पेट मर दूँ और यह लो दिन भर चुल्हे-चौके से लुक्त कर तमाम सामान दमाया मिने, उसका क्या होगा ? मेहमान जब तक भूख से कुलबुलाये नहीं, पकाने वाले को बच्छा सार्टीफिकेट नहीं मिलता ।'

'इस कमरे को देख कर लगता है कि तुमने इसे मेरे उद्देश्य में उत्सर्ग किया है।' परायर ने हैंस कर कहा था।

सन्तोष ने जवाब दिया या, 'सही है तुम्हारा अनुनांन । यह कुर्सी तुम्हारे बैठने के लिये । यह नेज लिखने के लिये । इस आलमारी में किताबें रखोगे । वह जो मेज का नन्हा बच्चा है, उस पर तुम टेब्ल-सैम्प रखोगे, और यह है तुम्हारी शय्या ।'

'इसे केवल धय्या कहने से इसका अपमान करना होता है। कही राजध्य्या। मुक्तेतो इस पर चार्चे डर लगेगा, उन्तोष। इससे तो, मेरी मान कर यह सब हटा लो। मैं अपनी दीन-हीन सय्या विद्या कर लेटूँ। आखिर उसे भी तो काम में लाना ही है।'

चन्तीप के बुछ कह पाने के पहले ही शकुन्तला बील पड़ी, 'ऐसा तो जी, हो

ही नहीं सरता । मैहमान सर्वदा गृहस्तामिनी के अधीन रहता है । उनकी हर आजा का पालन करना है। यही नीति है।'

'मतत्व कि पूर्व रूप से असहाय और बात्म-सम्पित होना है ?'

'हा । नहीं तो निरन्तर माड़े-टण्टे ।'

'यहा तम्हारे सेवन का कान ठीक ही ठीक चलेगा, वर्षों ?' सन्तीय ने कृतकृत्य-

भाव से पदा।

'देखें । तकदीर मेरी और बाधीय तुम्हारी । डर सम रहा है, नयोकि देखा ग्वा है कि अत्वधिक भाराम से कथा-प्रतिमा निष्त्रिय हो जावी है ।'

'यह किसने कह दिया ?'

'कहा है पृथ्वी के इतिहास ने । और यह एक परीक्षित सत्य है । जरा भी मूर या करेब नहीं । मानसिक पीड़ा, बारीरिक कप्ट-असुविधा, यही हैं कलाकार के निये परम आधीर्वाद ।'

सङ्ख्ता ने कहा, 'यही अपर परीक्षित सत्य है, तो माफ करें। मैं जन्म-

कनान्तर में कभी कलाकार नहीं बनना चार्रेगी ।

'जरूरत भी नहीं । आप सोग तो प्रेरणा-सीत के रूप में ही अच्छी लगती हैं।' ऐसी ही हैंसी-मज़ाक की पहार के बीच पराघर ने एक बेढंगी बात कह शली ।

धहा, 'महान का किराया आधा में देंगा ।'

सन्तोप नै अवकचा कर कहा, 'नया कहा तपने ?'

'मैंने जो फहा, भीरे से तो कहा नहीं कि तुमने मुना न हो । बत: दुवारा कहना जरूरी नहीं । घर में दो उपार्जनशील व्यक्ति हैं, बतः किराये का बँटवारा होना विल्क्ष ही बाजिय है।'

इन बातों में फैसना नहीं चाहती थी शकुन्तला, अतः वह चुन रही । सन्तोप ने गम्मीर होकर कहा, 'सब बाद है। बिल्क्स वाजिब है। पर एक बाद है, मकान किराये पर देना मेरा पेया नहीं है ।"

'नाराज वर्गे होता है यार ? तू ही सोव जरा""।'

'अब सोचने की रहा ही बया ? इतने दिनों तक इस मुद्दे पर इतने सोच-विचार के बाद भी बगर तुम्हारा यही ख्वाल बना है, तो ठीक है। कह कर सन्तोप ने उठ कर एक हाय में पराधर का मूटकेस लिया, दूसरे में विस्तर और बोला, 'इस इलाके में टैक्प्रो मुस्किल से मिलवी है, पराग्धर । बस से ही बाला पड़ेगा । टुंक किर कमी पहुँचा दिया जायेगा ।'

पतुन्त्रता की बोतती बन्द हो गई, पर पराश्चर के ठहाकों से कमरा गूँजने समा । उस वनत वह दतना सुन्दर लग रहा था ! यह वैसे कोई खास बात नहीं, क्योंकि

दिन सोन कर हैसते वनत हर कोई सुन्दर सगता है 1

वड़ी मुशकिन से हैंसी रोक उसने कहा, 'यह तो मैं जानता था कि मेरे इस श्ताय से तू जल-मुन कर कवाव ही बायेगा, पर मेरी बात तो जरा सांच ! बरे, तू

ही वता, कहीं भी रहता, तो देता न किराया ? ऐसे मुक्त में तेरे घर में रहूँ, तो मुफे चैन कैसे मिले ?'

'तुम्हें चैन दूँगा, ऐसा ठेका मैंने कभी लिया हो, स्थाल नहीं। तुम रहो चाहे नहीं, मकान-मालिक की किराया देना ही है। पहले भी दिया है, बाद में भी देना है।'

'अरे, तू समभता क्यों नहीं ?'

पराशर की इस बात के जवाब में शकुन्तला ने हल्की-सी मुस्कराहट के साथ कहा, 'समभ तो आप भी नहीं रहे हैं जी। इसीलिये आप उल्टी गंगा वहा रहे हैं। आपको तो यहाँ रहने के लिये उचित कुछ मुआवजे की माँग पेश करनी चाहिए। आपको शायद पता नहीं, आपके दोस्त आपको लाये हैं एक खास मकसद से। उनका कहना है कि आप यहाँ चोर-डाकुओं के हमलों से हमारी रक्षा करेंगे। उन्हें मार भगायेंगे।'

'चोर-डाकू ? मार भगाऊँगा ?'

'नहीं तो क्या ! पूछिये अपने मित्र-प्रवर से । सारी रात जाग कर आप पहरे-दारी करेंगे, यही आपकी ड्यूटी है।'

फिर कहकहों का जो सिलसिला चलातो चलता ही रहा। उस फुहार में किराये की बात कहाँ उड़ गई, पता न चला। हैंसी रुकते-रुकते रात के खाने का वक्त हो गया।

साना खाते वक्त हर कीर की तारीफ करता रहा पराशर और सन्तोप लगा-तार कहता रहा कि शकुन्तला इससे भी अच्छा खाना वनाती है। आज वेकार का आदमी खायेगा, जान उसने वेमन से खाना वनाया है।

भूठ-मूठ की लड़ाई । प्रयास-सिद्ध मजाक ।

अरे, यही तो है जम कर गप मारने का असल मामला। दूसरों की आलो-चना? परचर्चा? परितन्दा? यह तो सम्य समाज में चलती नहीं। यहाँ तो अक्ल पर हर वनत जोर डालना है, माँज-माँज कर उसे चमकीला और घारदार बनाना है, ताकि खूब तेज-तेज बातें भटापट जवान पर आती जायें। शब्दों की लड़ाई के दाँव-पेंच में युद्ध न बनना पड़े।

पराशर के लेट जाने के वाद ये दोनों मित्र को शुभ रात्रि जताने आये।

सन्तोप ने कहा, 'मच्छरदानी सावधानी से खोसना। यहाँ के मच्छर अपनी बहाद्री के लिये दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं।'

पराशर की दृष्टि खिड़की के वाहर निवद्ध थी।

कौन-सी तिथि थी वह ? शायद पूनम के आस-पास की कोई तिथि थी। खिड़की के वाहर की दुनिया साफ-साफ दीख रही थी। जंगल काट कर शहर वसाया जा रहा है। ईट पर ईंट सजाने की प्रक्रिया में कोई विराम नहीं, थकावट नहीं। यहाँ के थारि निवासियों को समा कर अब भानव-कीट वसेंगे यहां । अभी भी जंगल पूरी सरह साफ नहीं हुआ है । यहाँ-वहीं अभी भी बढ़े-बढ़े पेड़ हैं, हैं छोटी-टोटी फाड़ियाँ । क्या नाम है इन माहियों का ? बनजुत्तवी ? चुटकुमारी ? या सीज की फाड़ी है ?

बाहर से निगाह अन्दर ला कर परासर ने कहा था, 'शहद के साथ डंक, गताब के साथ काँटा जैसे हम लिया करते हैं बैसे ही हरियाली के साथ मन्दर को भी

स्वीकार कर सेना उचित है।"

्यार तना अवत है। वारत्वला बोली, 'अभी क्या करेंगे आप ? रात भर निर्खेंगे ?'

'भिल्लुंगा ?' पराचर ने हुँच कर कहा या, 'बही, आज की रात लिल्लूंगा मही, फिर्फ कोर्चुंगा !'

कुछ देर चुपचाप ।

'इस विपाई पर पानी रखा है आपके लिये 1'

'शुक्रिया, बहुत-बहुत । शुटि-हीन आतियेयता के निर्मत आनन्द से उत्ससित हो अब जारुर आराम कीजिये ।'

हैंस कर वे दोनों फले आये थे। आने से पहले ठेज रोशनी की बत्ती युक्ता हरकी नीली बाली जला आये थे। \*\*\* \*\*\*\*

क्षण मर में कमरे का स्वरूप ही बदल गया। बदल गया मर्त्य लोक से स्वय्न-सोक में।

साक्षा

मेहनान की मुख-मुनिया का पूरा स्थाल रखा है इन दोनों ने। अभी उम्र कम है न, मनुष्य की कीमत अभी तक इनकी निगाह में घट नहीं गयी है।

एक बात और भी है, औरों की सुब-सुविधा देने, देख-रेख करने का एक नशा भी होता है। अधिक से अधिक करते रहने का एक अपना आनन्द होता है।

एक बात पाकुन्तला के मन में अवसर उठती ।

उस रात को सन्तोप और चकुन्तमा के चले आने के बाद क्या सोवता रहा परावर ? उतने कहा था, 'बान सिर्फ सोर्चुंगा !' किन दिवय पर सोवना था उसे ?

िकसी निर्णय पर पहुँच न सकी थी वह । कई-कई विषयो पर उसका ध्यान गया, पर निर्णय पर नहीं । पराधर को कहानी के कथाकार से मयर कुछ भी तो छिता नहीं, उसे पूरी तरह मालूम है, उस रात परासर क्या सोचता रहा ।

पतंग पर पाँच सटकाये बैठा पराखर पहले तो सारे कमरे का जायजा सेता रहा। देखता रहा अपने को इस नये परिवेश में और सोवता रहा—'वाह माई! यह किस पित्रन्यता में पाँच रक्षा मैंने!'

सनोप ने जब उससे यहाँ बाने का अस्ताव किया था, पराशर ने उस यक्त 'पागल का पागलपन' कह कर उड़ा दिया था। अन्त तक उसी पागलपन के कीयड़ में पींव रख ही दिया। अपना घर रहते दूसरे के घर में रहता है कभी कोई ? अपना घर ?

हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं।

लेकिन, मां-बाबू के चल वसने के बाद से उत्तर कलकते की एक सँकरी गली में बना, गली से भी पुराने उस मकान के प्रति उसके मन में कोई लगाव ही न बचा था। उनके जाने के बाद से, श्री-हीन शो भा-हीन वह मकान उसे काटने दौड़ता था। दम घुट जाता था उसका उसमें।

फिर भी, बचा-खुचा जो थोड़ा-बहुत लगाव या वह भी खत्म हो गया भैया के तबादले के बाद।

तवादला हो कर भैया चले गये मद्रास और घर खाली पढ़े रहने के वहाने, पराशर की अनिच्छा का ख्याल किये विना ही अपनी ससुराल के रिश्तेदारों की लम्बी-चौड़ी फौज को उसमें भर गये।

भाभी वोलीं, 'यह तो लालाजी, तुम्हारे लिये अच्छा ही हुआ। जैसे मेरे पास ये, वैसे मेरी भाभी के पास रहना। नौकर—रसोइये की कृपा के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा।'

हो सकता है, भाभी ने यह सच ही उसकी भलाई का स्याल रख कर कहा था। सचाई तो यही है कि भाभी की देख-रेख में उसे खाने-पीने की जरा भी तक-लीफ नहीं थी। पारिवारिक हल्ले-गुल्ले से बचने को उसने वोरिया-विस्तरा उठा कर छत वाले कमरे में वसेरा डाल लिया था। दिन वीत रहे थे। पर तकदीर में सुख वदा न हो, तो कोई क्या करे? परेशानी गुरू हो गई, जब भाभी की मौसेरी भाभी उसे अपना दामाद वनाने के सपने सँजोने लगीं। क्या पता, उसकी अपनी भाभी के उक-साने से ही इन मौसेरी भाभी ने यह साहस जुटाया हो।

कुछ ही दिनों में जब मौसेरी भाभी ने अपनी जवान उम्र की कन्या को परा-शर के कमरे में भेजना शुरू किया, कभी चाय, कभी नाश्ता पहुँचाने, तब पराशर मारे डर से घर छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। वहाना वनाया कि उसे नई नौकरी मिल रही है। दप्तर घर से बहुत दूर है। यहाँ से आने-जाने में वहुत वक्त लगेगा, अतः दप्तर के करीव घर लेगा या मेस में रहेगा, सहलियत के लिये।

सन्तोप मगर इस असलियत से वाकिफ नहीं।

दोस्तों को मज़ाक करने के लिये इससे अच्छा मोका और क्या मिल सकता है कि पराई लड़की के डर से घवरा कर पराशर अपना घर छोड़ कर भाग गया है। हूपिया परिनी में नहाये उस परिचेस में, हत्मी रोसनी में हूदे उस सुन्दर तमेर के नरम विस्तरे पर बैठे परासर का दित एक अनजाने मय से कौत वसों रहा निक्त अनियट के पूर्व सान की काती छाया इस आनदमय परिचेस को कातिमा-तम्ब कर रही हैं। अपने पर छोने बाते मय और आर्थका से परिसान होने लगा परा-12 1 इस दर्बतता की अथ्य देने के लिये अपने से अब्ब भी।

वर्षे ? ऐसायकों लग रहा है ? इर किस बात का ?

हर किस बात का? बर इसिये कि उत्तर कलकत्ते का रहने वाला वह इतने निर्जन सुनतान में तभी रहा नहीं ? उसका पर भंगा के करीब हैं, इयलिये पार यजने के पहले से ही जानार्यी जरों की परावर्षि और नास-कीर्जन शुरू हो जाता है। रात को कितनी ही तरनार्यी जरों की परावर्षि और नास-कीर्जन शुरू हो जाता है। रात को कितनी ही तर एक्सान-यात्रियों की 'हरियोल' से बींद खुलती थी। अब सप्राटा कहीं ?

िहर मेस का जीवन जो युरू हुआ, वो वहाँ दूधरे किस्म का सोर-सराया। तानी की कमी के कारण चार वजते न वजते मेस-सांसर्थों की नहाने और करहे पीने की प्रतिरपर्की युरू हो जाती है। तो, सन्नाटा बहाँ भी कहाँ ? हो, सायद यही कारण है।

बया इसने धोर का आदी है वह, कि यहाँ की निर्जनता और धवद-हीनता से

जी प्रवरा एड्डा है उसका ? सिक्त देसा दो हो नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों जगहों में रहने के दर-प्रियान यह रात-दिन निर्जनता की कामना करता था। प्रार्थना करता था किसी

अदूर्य शक्ति से कि उसे एक ऐसा निर्जन पश्चिम दे, जहीं वह अपने निक्षिप्त होते मन

को समेट भर लिख सके। सोमवा अगर अनुकूल परिवेश मिले वो कितना कुछ लिख बाता यह। बीर आज जब निर्जनता मिली है, मिला है अनुकूल परिवेश, सब उसके मन

क्षीर क्षाज जब निजेनता मिली है, मिला है अनुकूल परिचय, तय उसके मने में यह कुंसी आर्यका ? ऐसा नयों लग रहा है कि यहीं यह कुछ भी नहीं लिसने

पायेगा ?

हुटाओ । गोली मारो । देखा जाये, बया होता है । गोली रोसनी वाली बत्ती बुग्धा कर सेट गया पराशर । उसके बाद ?

उसके बाद स्त्रप्न-लोक से विमिर-लोक में गमन !

उस रात नीर जल्दी किसी को भी नहीं बाई थी। सन्तीप की सीस ने सन्तीप सोच पढ़ा था, पढ़ी हुआ अभवान को कि पहुं, नता ने अपनी नाराजगी पराश्चर के सामने जाहिर नहीं की, यही अब्दी तरह से या की उसते !

## ३= || अतिक्रान्त

शकुन्तला सोचती रही, 'आदमी बुरा नहीं । अपनी कितावों की तरह रसहीन भी नहीं । जो भी हो, रहेगा ही तो, उसे खिलाना-पिलाना नहीं पड़ेगा, यह वड़ी अच्छी वात है । हो सकता है, कभी एकाघ प्याली चाय देना पड़े ।'

मतलब कि आज शकुन्तला को लग रहा था कि बाहरी आदमी को टिकने की जगह देना उतना बुरा नहीं, जितना बुरा है उसके खाने-पीने का इन्तजाम करना।

इतने गहरे अन्यकार में अचानक प्रकाश की यह रेखा कैसी ? नींद में दूवी आंखों की वन्द पलकों पर सूर्य-िकरण की यह कैसी थिरकन ? नींद खुली हड़बड़ा कर । चींक कर उठ बैठते ही पराश्तर ने देखा कि उसके सिरहाने की और खुलने वाली खिड़की के पल्लों की बाहर से खोला गया है । वाहर की ओर खड़ा है सन्तोप । स्मित मुस्कान लिये । सन्तोप ने कहा, 'मैं सोच रहा था कि आज का मेरा पहला प्रश्न ही होगा, नई जगह नींद आई तो थी तुम्हें ? पर अब देख रहा हूँ कि इस प्रश्न की कोई जहरत नहीं।'

पराशर ने हैंस कर कहा, 'ठीक हो कहते हो। पता ही नहीं चला कि कियर से रात वीती। नींद आये भी क्यों न? राजाओं को ईंप्या हो जाये ऐसे आराम-दायक विस्तर-विद्यावन से।'

दिन की रोशनी में पराशर ने एक बार फिर बड़े ज्यान से अपने कमरे की देखा। हर खिड़की में पर्दा। मेजपोश और तिकया-गिलाफें पृहस्वामिनी के शिल्प के नमूने। हरेक वस्तु में प्राणों का स्पर्श। कमरे की निपुण परिच्छन्नता पराशर के कला-कार मन को तृप्त करती है। अपने घर में उसने बरावर यही देखा है कि जिन्दगी जीने का अर्थ है किसी तरह समय विताना, दिन काटना। रुचि या सीन्दर्य के वोघ के लिये वहाँ कोई स्थान नहीं।

अगर घोड़ा-सा घ्यान दिया जाये, तो साधारण से सावारण चीजें कितनी सुन्दर, कितनी मोहक हो जाती हैं।

सुवह चाय की मेज की जमघट में पिछली शाम की उठाई वात फिर उठायी पराशर ने । कहा, 'तो भाई, इन्तजाम पक्का कर लिया जाये, क्यों ?'

सन्तोप ने रुप्ट होकर कहा, 'हुक्म फर्माइये ?'

'मकान का किराया कितना है, वताओ मुक्ते।'

'क्यों ? कौन सी आफत आई है ?'

पराशर ने कहा, 'अगर नहीं बताओंगे, तो यह मानना पड़ेगा मुक्ते कि मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिये एक सामयिक घटना या एक्सपेरिमेण्ट है।'

'मतलव ?'

'मतलव साफ है। कोई भी व्यक्ति मेहमान वन कर कव तक रह सकता है? सोच-समभ कर अक्लमन्दी से जवाब देना।' बर्त्मक बन्नमनी से सन्तीय वर्क देवा है कि मकान का यह कमरा दो वह से हो चुका या, परायर के निये तो सामकर निया नहीं। बन तक हर प्रकार से शनी हो चढ़ा या। बगर दोस्त के काम वाये तो यह सन्तीय की सुसक्तिमती है। इन्हें नित किरणा-माहा कैसा है

'तुम्हारा तर्क बचकाना है। इसमें कोई सार नहीं । अगर इसी पर सबे रहोंगे,

थो मेरा यहाँ रहना नहीं ही सकता ।"

हमारी एहा कीन करेगा ?

इस पर पहुनतता ने बड़ी मरूनीर मुद्रा बना कर बित से कहा, दिसों जी, क्मों क्वोरे साहित्यक की घर्म-संकट में शबते हो ? उनकी मानसिक तुन्टि के विये हुन कृत हिश्चक मना कर उनसे किराया चैना गुरू करों !'

पाँक कर सन्तोष ने कहा, 'यह क्या ? तुष भी उसी की सरपदारी करने

क्षमीं ?' हताता से लिए हिना कर सङ्कलवा बोसी, 'तुम ही बताबो, स्वा रास्टा है ? मगर किराया नहीं मोगे, को वे रहेंगे नहीं, और अगर नहीं रहेंगे, और चोर-काकुओं से

हहाके पर टहाका गूँजने लगा । ऐसी हो हैंसी-मजाक और साग्रह अन्यर्थना के बीच पराशर का इस पर में

प्रवेश कीर अधिष्ठान हुआ। अगने दिन साम को पराकर जब लौटा, तो उसके हाथ में एक पैकेट था।

'बनियान साये ?' सन्तोप ने पूछा ।

'बनियान ? बरे नहीं, साड़ी ।'

पैकेट कोल मेन पर साड़ी फैलाई परासर ने । हैस कर सकुन्तला से बीजा, 'देखिये। हैं पसन्द सायक ! साड़ी के मामसे में अनाड़ी की सरीद है।'

परुन्तता के कुछ बोत पाने के पहले ही साड़ी हाय में ने सन्तोप ने जरा कट्ट होकर कहा, 'तो यह है इस महीने का किस्पा ?'

'तू भी यार, महाकण्डम है !' निराशा से हाथ माड्ते हुमे पराश्वर ने कहा !

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बादों कियी भी चीकीन महिला को समयने सामक थी। प्रिटेट सिल्क। चाकतेटी रंग के नरम रेसमी कपड़े पर सकेंद्र की मूक्स करना। पहनेते बानी गोरी ही तो उसके चार चौद सम जामें 1

सन्तीप के इस कट्ट पत्तव्य पर यहुन्तना बुक्त गई । स्थिति संगानने के लिये बोनी, 'बड़े विचित्र हो जी तुम ! बरायर जी यह साढ़ी किसके लिये जाने हैं, यह जाने-मुद्दे जिना ही उत्तर-प्रमुख बचों बड़ने नुगे ?'

'बह किएके लिये साड़ी सरीदेगा मला ?'

'ऐसी क्या वात ? क्या तुम उनकी सभी बातें जानते हो ? हो सकता है, अपनी भाभी के लिये लाये हों।'

'भाभी ? पराकार की भाभी यह साड़ी वाँधेंगी ? हो चुका तव तो ।'
'क्यों ? कोई वाधा है ?'

'प्रचलित अर्थ की जो वाघा है, वह तो नहीं । लेकिन आयु उनकी चालीस से ज्यादा है, और रंगत ऐसी कि ""।'

पित-पत्नी का कथोपकथन चल ही रहा था कि पराशर ने साड़ी फिर से तहा कर पैकेट में भर ली। शकुन्तला ने सोचा कि भाभी के रंग पर सन्तोप का कटाक्ष ही पराशर की खीभ का कारण है। सच, यह सन्तोष भी, क्या कहना उचित है क्या नहीं, इसका उसे तनिक भी बोध नहीं। दोस्त है तो क्या, अपने परिवार की किसी महिला के रूप-रंग पर ऐसे कटु शब्द कोई भी सह नहीं सकता।

सन्तोप को मगर इन सबकी चिन्ता नहीं । उसने सरलता से पराशर से कहा, 'क्या हो गया ?'

'होता क्या ?' सन्तोष की बात पर पराशर ने वेमन से कहा।

सन्तोप को फिर भी होश नहीं। उसी री में कहता रहा, 'तू दुरा माने चाहे भला। तेरी भाभी को मैंने देखा न होता, तो बात और थी। पर उनके दर्शन का सौभाग्य तो मुक्ते हो चुका है, मेरे भाई।'

'भाड़ में जाये भाभी ! मुक्ते कुत्ते ने काटा है कि मदास में वैठी भाभी के लिये वेकार, वेमतलव साड़ी खरीदने लगा ! मैंने सोचा, तेरी शादी में मैं या नहीं, बहू को पहले देखा नहीं, मुंह दिखाई भी नहीं दिया था । कल जब मिलना हुआ, तब खाली हाथ ही मिला । सो उसी के लिये लाया था । मगर तू ऐसा गावदी की तरह बोलने लगा कि देने की इच्छा ही खटाई में पड़ गई मेरी । जाने दे । वापस ही कर दैंगा ।'

विजली की तेजी से पैकेट उठाती, किलकारी भरती शकुन्तला बोली, 'अब आप दे चुके वापस । यह तो भेरा प्राप्य है । पहले क्यों नहीं वोले थे आप ?'

'उस गावदी ने कुछ भी कहने का मौका दिया ही कहाँ ? आपने जब मेरा इतना उपकार किया, तो थोड़ा उपकार और करें, इसे भी स्वीकार करें ।' कहते हुए पराशर ने जेव में हाथ डाल एक छोटा पैकेट और निकाला। टिशु-पेपर में लिपटा चाँदी का सिन्दूरदान था वह।

अव शकुन्तला के फ्रेंपने की वारी थी। सिन्दूर-सी लाल होती वोली, 'इसकी क्या जरूरत थी ? मुँह दिखाई में वह को क्या दस-पाँच चीजें देनी जरूरी हैं ?'

'साड़ी के साथ सिन्दूर देना जरूरी होता है। यह हिन्दू-शास्त्र की विधि है।'
पराशर की 'शास्त्रीय' बात सुन शकुन्तला को हैंसी आई। बोली, 'यह सब नानी-दादी वाला शास्त्र कहाँ से सीख लिया आपने ?' 'तेतक को बहुत कुछ जानना पड़ता है ।'

स्त्रोप ने कहा, जानता है कि जानना पहला है, मगर क्या में पूल सकता है हि दह जानकारी तुमने कहाँ से हासिल की ? मैं भी वो गाँव में पता-बढ़ा, मगर ऐसी क्यों है सेरा तो कभी परिचय नहीं हवा। वर्न्ड किसने सिला दिया ?'

मुस्हार कर परावर ने कहा, 'कान पकड़ कर पोड़े ही कोई गुख सिखाता है तेवह को ! ईरवरीय राक्ति के द्वारा खुद ही सारी वार्ते जान जाते हैं वे लोग । अगर यह शक्ति बपरे में म हो, तो लेखक-लेखक नहीं चन सकता । यह तो एक निहायत मानुसी बात है । लेखक और कितनी गुढ़ से गुद्धार बातों का पता रखता होता है ।'

बहुस करने पर उत्तर आई राजुन्तला, 'एक बाद मगर आपने गलत फर्मायी।'

'गलद ? वह कौन सी ?'

'आज के जनाने में विना ज्यादा जाने की लेखक बना जा सकता है। अगर वह पृत्र केंट-केंट कर नारी धरीर का विवरण देना जानता हो, मनुष्य की निकट्यतम वृतियों के दो-वार उदाहरण पेस कर सकता हो और अगर गासी की मापा लिख सहता हो, तो वह अवस्य ही बहुत क्यांतिमान लेखक बन सकता है।'

माधुनिक युग के एक सेखक के सामने ही शकुन्तना आधुनिक युग के लेखकों भी ऐसी मिट्टी पतीद करेगी, ऐसा सन्दोप की करपना के अदीत था । उत्कप्ठित होकर पढ़ प्रपत्अप देवने समा । माधुम नहीं, आमे क्या कहें ।

पुग्तना ने ही बधा कभी सोचा था कि सत्तीप के किसी मित्र के साथ यह राती साफ-राष्ट बार्ते कर सकेगी ? ही सकेगी इतनी स्वच्दन्द ?

संबोरणी की आड़ ने पराचर ने मजाक किया, 'मानता हूँ, महिलायें बहुए में परक्ते पावल का एक दाना देख कर ही पकते सारे चावलों का हाल बता सकती है पर हाथ जोड़ता हूँ आपको, तेखकों के मामले में बतनी दस दिखा को काम में मत तारंग।'

'नहीं । यह मेरे कहने का ताल्पर्य नहीं कि सारे लेखक एक से हैं । मेरा मतलव

राना ही है कि ऐसे सीग भी लेखक कहलाते हैं।"

'मान गया । अब बहुस खत्ल । आपसे विनय है कि साड़ी पहुनियेगा कभी ।

कर का दिन अच्छा है, ही सके तो कल ही पहनियेगा ।"

बाह्य में से सत्त्रीय की कॉर्स गोल-गोल हो गई, 'बयों रे, और कितना-कुछ बातजा है तु ? साड़ी तो साड़ों, चाहे बब जो यहने, इसके लिये लिपि, तारीस, दिन-पुट्ट की क्या जकरत ?!

'है, है। बहुत कुछ है। महिला-सास्त्र में ऐसी बहुत सी बातें हैं।'

स्त्वोप ने पर्नत्वता से पूछा, 'तुम इन मामलों के बारे में कुछ जानती हो ?' साहो की पस्तू-पाटली पर नजर फ़िराती हुई हास्यमयी राकुन्तना बोली, 'वानती क्यों नहीं।'

'अरे वाह ! तुम दोनों को बहुत सी वातें पता हैं, जिनके विषय में मुभे कुछ भी नहीं मालूम । क्या यह कोई बता सकता है कि मुझे कुछ भी मालूम क्यों नहीं है ? वचपन से आज तक मैंने बहुत बार अपने सामने बहुत कुछ होते-घटते देखा है। समभ ही नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा, क्यों हो रहा है, किसके लिये हो रहा है, इसे

पराज्ञर ने मोका पाकर तीर चलाया, 'इसका मतलव यह है कि तुम उस सम्प्र-कभी पकड़ नहीं पाता।' दाय के सदस्य हो, जिसे मित्र-मण्डली सुवोध मानती है और शत्रुजन अवोध कहते हैं।' जिस पर में स्वित राजि-वाधन करता है, सुबह की चाय नहीं न पीना प्रायः असंसव है। मना करना अप्यन्त अयोगनीय हो। बाजा है। मन्तुर होकर सुबह की चाय गी एतं है परागर, लेकिन इस बाल में बहु और अधिक फेडना महीं बहुता है। पूर्व स्वयनाय के अनुसार बाला यह बाहर ही सा तैमा ठीक समस्ता है। लेकिन स्पर कुछ दिमों से सन्तोप ने बड़ा स्वनेता पुरु किया है। उसकी इच्छा है कि जाना परागर वहीं साये। वह रोज हो र रहा है, 'यह नहीं हो सकता। ऐसे नहीं चल कता।'

यानोप का तर्क है कि पराधर की छुट्टी अन्दी होती है। स्कूल से पढ़ाता है यह । भार बजरे-बजरे छुट्टी हो जाती है उचकी । महज लाना लाने के लिये उसे, यहाँ ऐसा मुखर कमरा एहने के बावबूद, एस के बाठ-मी बजे तक मध्य कलकरों की भीड़ मरी सड़कों का पहरूर काटना चंद्र, यह ठीक नहीं। ठीक न हीने के अलावा यह बात निहासत बेनुकी और मूर्येलामूर्ण हठ है।

इपर सन्तोप और उसकी पत्नी के लिये यह बहुत ही कप्टप्रद है कि परासर के पर पर रहते वे साना सा में और वह बंडा रहे। क्योंकि ज़त्दी यर आ जाने पर वह इयारा साने जाता स्व बने के करीब। उसके बहुले उसे भूक ही नहीं समग्री।

पिछल कई दिनों से पित-परनी में इस मामने पर बातचीत हो रही है।

'यह बड़ा बुरा हो रहा है।'

'सच हो। बहुत महा लग रहा है।'

'उसने पहले जब कहा, तब में समक्षत सकाया कि इतना धुरा समेगा

बाद में ।'

'देखी न एक बार मना-युक्ता कर । शायद मान वार्वे ।'

'करूँगा जरूर । लेकिन कहने पर वह फिर रूपये-पैसे की बात करेगा । तब क्या होगा ?'

'देखों थी, बुरा यत मानना, इस मामले में मैं तुम्हारे दोस्त के साथ एकमत हैं 1 तुम ही सोची, दोस्ती पाहे कितनी भी पत्रहों या कितनी भी पुरावी बरों न हो, कोई स्वस्य आदमी राजी होया मुक्त में साने को ? तथ होते ?'

'हंपेली फैला कर स्पये नहीं ते सक्ता में ।'

'इतने शर्मदार हो, तो कह देना मेज पर रख देंगे।' बोलती शकुन्तला हँस पड़ी।

'तुम्हें क्या ? तुम तो हैंस कर छूट जाओगी ।'

'ज्यादा डराओ मत। तुम कहो तो मैं ही ले लूँगी, वाकायदा हथेली फैला कर।' 'अरे जाओ, ज्यादा वको मत।'

'देखो जी, यह टालने की बात नहीं। अगर तुम पैसे नहीं ने सकते और साथ ही मेरे लेने में तुम्हें एतराज न हो, तो तुम्हारी राय-राजी से मैं खुद पराशर से बात करू गी, पैसे ते भी लूंगी। उससे और लाभ हो या न हो, नित्यप्रति की हमारी जो यह मानसिक पीड़ा है, इससे हमें मुक्ति मिलेगी।'

'पीड़ा से तो मुक्ति मिलेगी, मानता हूँ, लेकिन नया तुम सचमुच यह कर सकोगी ?'

'औरत नहीं कर सकतीं, नया ऐसा भी कोई काम है इस दुनिया में ?'

सन्तोप से शकुन्तला ने जब यह कहा था, तब उसने मजाक में ही कहा था। लेकिन ऐन वक्त पर उसने पराशर से कहा भी। वया सन्तोप के लिये यह कभी मुम-किन होता कि पराशर से हैंस कर पूछे, 'होटल में खाने का खर्च आपका कितना पड़ता है?'

प्रश्त सुन पराशर अचकचा गया था। ठीक-ठीक जवाव भी न दे पाया था। परेशानी छिपाने के लिये उसने उलट कर पूछा, 'इस तुच्छाति-तुच्छ प्रश्न का हेतु क्या है देवी ?'

'हेलु बहुत ही साफ है। खूब अच्छी तरह हिसाव लगा कर वह रुपये मेरे किचन में जमा करवा दीजिये। फिर देखिये परख कर कि आपके होटल के महाराज से बांद्या खाना में खिलाती हैं या नहीं।'

प्रसंग छिड़ते ही सन्तोष मैदान छोड़ कर भागा। शकुन्तला की वात उठाने के तरीके से दंग रह गया था वह। ऐसी भयंकर वात इतनी आसानी से कैसे वोली वह?

परागर ने सन्तोप का मैदान छोड़ भागना देखा। उसकी कमजोरी पर मुस्करा पड़ा वह। शकुन्तला के सामने खुलने के वजाय बोला, 'माफ करें देवी। आप यह कृपा-दृष्टि किसी और पर वरसाइये। होटल का महराज पेशेवर रसोइया है। यही उसका काम है। उसका खाना तो गले से उतर जाता। मेरी इस इकलीती जान को मैं किसी आधुनिका के आधुनिक पाक-कौशल का शिकार बनाने को राजी नहीं। मुभे विख्यो । जिस पर एक्सपेरिमेण्ट चला रही हैं उसी पर चलाइये।'

'परख कर देखिये न कुछ दिन ।'

'नाहक क्यों अग्नि-परीक्षा होगी मेरी ?'

'कहा जाये, आपका यह आत्मोत्सर्ग आधुनिकाओं के कलंक-मोचन के कारण हो रहा है तो क्या बुरा है ?' 'लेकिन इससे एक परेशानी उपन सकती है ।'

अनन ही धहुनला की दृष्टि दरवाने की ओर जाती है। नहीं, सत्तोप महीं आ रहा है। जरा कह कर यह कहती है, 'परेसानी ? किसकी परेसानी की नात कह रहे थे आप ?'

देना मना है।'

दता भग ह। 'आपकी बातचीत से समता है कि आपकी हर गतिविधि घारत्रों की सक्षमण-रेखा द्वारा अनुसासित है। पर आपकी किताब पड़ों से तो''''

'आएकी परेशानी । आप जानवी तो होंगी कि हमारे शास्त्रों में दीन को लालच

'क्या हो गया ? यक वर्षों गई ?'

'कह रही थी कि जायको किताबें पढ़ने से समक्षा है कि आप समाज का कोई भी अनुसाधन मानने को संबाद नहीं 1 इस विरोधानास में असली 'आप' कीन हैं इसका पढ़ा समाना हुव्ह है 1'

'ऐसा भी हो सकता है कि असती 'मैं' इन दोनों में से कोई नहीं।'
'तब तो स्पित और भी भयंकर हो जातो है, न रै निम्बंक होने के सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं कि नहीं रे'

'मि.तंत्र ही ही गई तो बचा क्या ? मानविक कला की सूबी हो तो यह है कि दुनिया को अपने विषय में सदा सर्चक रक्षा जाये । दुनिया के जिस प्रान्त में बाहे दुन्टि टान कर देतिये । अनुस्य जाति का सारा यन, सारी यक्ति और उसकी सारी

बुद्धि इसी में तो एमें हुई जा रही है कि बाकी लोग संबस्त और संकित रहे।' मुस्त्ररा कर राष्ट्रन्यता बोली, 'हतनी बड़ी-बड़ी बार्वे अला मेरी समक्त में क्या

आयेंगी ?'

'यह बापकी समक्त में नहीं आती ? लगता ती नहीं ।"

'कहाँ आती हैं ? आपकी कितावों की अधिकाधिक बातें मेरी समक्त में नहीं आती ! सोच रही हैं अब आप से पुछ कर समक्त लेगी !'

'मगबान बचाये !'

'मगवान् बचाये ? भला ऐसा वयो ?'

'नयों ? इसलिये कि लेखक के लिये सबसे बड़ा दण्ड यही है कि वह पाठक की, उसने जी कुछ लिखा है उसका वर्ष समझये। जो भी ही, इस अकियन का लिखा पढ़ती हैं, जान कर उतायें हुआ।'

श्रकड़ कर राष्ट्रन्तना बोली, 'अभी तक तो कोई खास नही पहती भी, अब से पढ़ा करू पी, क्योंकि जब तक उन्हें पढ़ू भी बही, आपके मतामत के विषय में कुछ पता न पतेगा।'

'उन्हें जान कर आपका कीन-सा काम बनेवा ?'

'आपसे बहस करना जासान होगा ।'

'आप वहस का रास्ता खुला छोड़ कहाँ रही हैं ? उस पर तो काँटे विछाने पंरे तुली हैं आप ?'

'क्या मतलव ?'

'मतलव यह कि यह जो आप मुक्ते अपने किचन का पालतू वनाने की तैयारी कर रही हैं। अवश्य ही आपकी हर सन्जी में नमक खूब-सा होगा। और शास्त्र ही कहता है कि जिसका नमक खाओ उसके गुण अवश्य वखानो। कख मार कर मुक्ते भी आपका गुणगान करना पड़ेगा। तो फिर वहस कैसी?'

'ठीक है, आगे से किसी भी चीज में नमक नहीं डालूँगी। सारा खाना फीका

ही वनेगा।'

'तथापि मुक्ते आपके किचन का पालतू वनना ही पड़ेगा ?'

फिर?

फिर खाने की मेज पर दो के वजाये तीन थालियाँ लगने लगीं। उसके भी वाद?

उसके वाद के दिन केवल वर्षा से घुले, घूप से उजले दिन ही नहीं होते, उनमें इन्द्रघनुष के रंग मिश्रित होते।

सिनेमा, नाटक, जलसे, सभायें । वेलूड, वोटानिकल गार्डन्स, दक्षिणेश्वर, आद्यापीठ । कुछ नहीं, तो लोकल ट्रेन में वैठे दस-वीस स्टेशन आगे चले जाना, व्यर्थ टेन्सी में वैठ कर लम्बा चक्कर लगाना । शहर का सारा वैचित्र्य अपनाना पड़ेगा, उसमें सजाई उपभोग की सारी वस्तुओं का रस चलना होगा। यही शीक है । यही इच्छा है ।

शौक और किसी का नहीं, केवल शकुन्तला का। नित नये-नयेपन का आवि-प्कार करना ही उसका शौक, उसकी इच्छा।

हो भी क्यों न ? इस कदर अखण्ड सुविधा भी कितनों के हिस्से आती है ? एक वात और भी है। जीवन के पहले पच्चीस साल तो न जाने किस गढ़ है में पढ़े-पढ़े वीते। यादी के पहले मी, बाद में भी। कुछ कर गुजरने का अवसर तो छ्ट्यीसवें वर्ष में ही मिला है। जीवन में प्राप्त होने वाले विभिन्न रसों का आस्वादन करने का मौका तो यही पहली वार मिला है। फिर क्यों न करे ? क्यों न चखे ? क्यों न देखे कि कितना सुख, कितना आनन्द मिल सकता है जीवन के पहलुओं को निचोड़ कर ? मौज-मस्ती में नया-पुराना क्या ? शकुन्तला के लिये सभी उपयोग्य है।

जिस राकुन्तला ने कभी 'हम दोनों' की छोटी-सी गृहस्थी का स्वष्त देखा था, अब उसी राकुन्तला की सुनहली रंग फैलाने वाली कूची इन्द्रधनुष के सातों रंगों से समृद्ध जीवन को देखने की दृष्टि प्राप्त कर चुकी है। अब उसे अनुभव होने लगा है

अविकास्त । ४७

कि 'हम दोनों' की छोटो-सी गृहस्यों में एकरसता बाती है। सिर्फ दो ही रहें तो एक दूसरे का सान्तिध्य पकान और उन सावा है, सहन प्रेम की मादकवा नहीं आंती । सीर फिर सिर्फ 'दी' की गृहस्यी में इतनी सुविधायें कैसे उपलब्य होतों ? सन्तोप की वैधी-वैपार्ड नीकरी। अवसर के क्षण भी वैधे-वैधाये। उन दिनों यवसर विनोदन का आयोजन नाप-नाप कर करना पड़ता । पराग्रर की नौकरी, हरूत की सुटी

जल्दी होती है। छुट्रियाँ अधिक मिलती हैं। वसे जब-तव पसीटा जा सकता है। इसे सन्तोष आपत्तिजनक नहीं मानवा । कमी-कमार वीनों आवे । अवसर दो ही । कमी क्षेत्रा भी होता कि यह दोनों इकटठे निकल पहते. सन्तोप दफ्तर का काम परा कर

बाद में पहेचता ।

धूर में पराशर अकेले शबुन्तला की कही ने जाने की जिम्मेदारी से कतराता था। बहाने बना इघर-उधर बना जाता। लेकिन उसकी यह बहानेवाजी टिकाळ साबित न हो पायी । सन्तोप और चनुन्तला के सहज-सरन व्यवहार के आगे उसे अपनी सावधानता शर्मनाक महसूस होने लगी ।

मारे ध्यवधान मिट गये ।

आत्म-धिक्कार और विवेक-दंश से पीड़ित हो उस दिन दोपहर की, एक लम्बे असे के बाद पराशर लिखने बैठा था। बात यह हुई कि यहाँ आने से पहले उसने एक उपन्यास में हाथ लगाया था। बा जाने के बाद से उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ था। छुट्टी का दिन था वह, इसलिये उसने सोचा कि आज कुछ काम करे।

आखिरकार, मेस छोड़ने का, यहाँ आकर रहने का मकसद क्या था उसका.?
यही न कि यहाँ के एकान्त में एकाग्र होकर लिखेगा, जो मेस की चहल-पहल में
सम्भव नहीं हो पा रहा था। वहुत हो चुका, अब आगे इस तरह वक्त वर्वाद नहीं
करेगा।

दो-तीन सफे मुशकिल से लिख पाया होगा कि दोपहर की निस्तव्यता हुटी। कमरे के वाहर दो-तीन नारी-स्वर सुनाई पड़े। एक स्वर प्रखर और परिचित। दूसरा मृदु और अपरिचित। अगले ही क्षण शकुन्तला ने कमरे में पाँव रखा।

'आ गई तपस्वी का तप-भंग करने ।'

इस आक्रमण का सामना करने के लिये तैयार हो गया था पराशर । कलम वन्द करते हुये उसने कहा, 'जरूर कीजिये । इसका फल यही होगा कि पाठक-वर्ग एक महान्, अभिनव और अपूर्व उपन्यास के रसास्वादन के आनन्द के सर्वदा से लिये चंचित हो जायेंगे ।'

'भला ऐसा क्यों ?'

'इसिलये कि पिछले कुछ दिनों से सैर-सपाटे का जो दौर चल रहा है उससे यही प्रतीत होता है कि यह उपन्यास तो पूरा होने से रहा ।'

रहस्यमयी शकुन्तला की मुस्कराहट में रहस्य फलका। बोली, 'उपन्यास तो जी, हर क्षण ही रचित हो रहा है।'

शकुन्तला खिलखिला पड़ी । उसकी हैंसी की मंकार से पराशर का दिल कांप उठा । लेकिन क्षण भर में उसने अपने को सँमाला । द्वार के वाहर पग-घ्वित सुनाई दे रही थी । इसलिये उसने जवाब दिया, 'उन उपन्यासों को छापेखाने में भेज पैसे नहीं जुटाये जा सकते ।'

शकुन्तला भी सँभली। घीरे-वीरे बोली, 'उसका हिसाव तो फिर कभी कर लिया जायेगा। फिलहाल जरा 'लेखक-लेखक' मूह बना कर वैसे ही पोज में वैठिये।

श्रतिक्रान्त ∥ ४६

क्षापके दर्शन करने को एक महिला आई हैं। " क्यों री छवि " कहाँ गई तू ? लेखक देशने के लिये कब से जान खाये है मेरी, जा...।

भेरती-सहमती एक लडकी कमरे में आई ।

देवने में अन्छी-मली, प्रतिभाषयी, पर सज्जा से नग्र ।

उस लड़की ने भूक कर पराशर को प्रणाम किया । इससे पराशर जहाँ चंचल भीर ध्यस्त हुआ, उसे उठना पड़ा । कुर्सी बढ़ा 'बैठिये' भी कहना पडा ।

कमरे मे और करिया नहीं थी। बदः शकुन्तला की खाट पर बैठना पडा। क्षेत्रते ही बोली. 'क्या कहने वापके लेखकजी ! इसी सी लहकी की 'आप' ! उसने सो इस बार मात्र स्वाल फाइनल की परीक्षा थी है। उसके मन में लेखक देखने की उरकट अभिलापा जागी है। समके कुछ साहित्यकार जी ? जब से उसने सुना है कि मेरे

भण्डार में एक भरा-पूरा साहित्यकार विचरण कर रहा है तब से मुक्त हलकान किये डाल रही है कि मेरा भी परिचय करा दो । ले, अब तो दिला दिया । कर ले बात-चीत ।'

का सिलसिला जम नहीं सकता । इसके अलावा उस सड़की की उम्र भी ऐसी नहीं कि बातचीत शुरू करने में माहिर हो वह । इत-इत्य मक्त की तरह लजा कर मुस्करा दी वह । बैसे, उसके चेहरे पर एक ऐसी सहजदीवित है कि लगता नहीं कि स्त्रभाव की वह धर्मीसी है ।

यह तो जाहिर ही है कि इस किस्म का फरमान जारी होने के बाद बातचीत

विनापूर्व सूचना के इस तरह एक अपरिचिताको लेकर आने से पराग्रर के मत में जो थोड़ी-सी मूंकलाहट हुई उस पर ब्यान नहीं दिया उसने । और नहीं ती क्या ? स्तूल फाइनल में पड़ने वाली लड़की, उससे क्या घवराना ? साक्षी बांच कर भाई है इस कारण कुछ बड़ी-बड़ी जरूर लग रही है, पर है तो असल में बालिका ही!

'याह ! जोड़ी तो बराबर की है !' शकुन्तला ने ब्यंग्य से कहा, 'गँगे हो दोनों ही मानो ।'

थव उस लड़की ने मुँह खोला। बोली, 'गूँगा होने के अलावा चारा ही क्या है भाभी ? आप हो तो मुँह खोलने की विवात किसकी होती है ?"

'दो यह बात है! बोली फूटने लगी बन्नो की । सुना साहिरियक जी आपने, हमारी छवि आपकी ऐसी भक्त है कि उसे मेरे सौमाम्य पर ईर्प्या होती है। कहती है

कारा में थापके घर की 'ऋी' कही हो सकती !' धर्म से उस लड़की का मुँह लाल हो जाता है। जन्ना की लालिमा से पिरने

सगती है। मजाक-मजाक में लोग तो कितना कुछ कह देते हैं। उन वातों को भरी समा में इस शरह खोल देना, केवल बाम्यता ही नहीं, अत्यन्त कुछिन मी है ।

वर्ष है-कन्या।

चलती बँगला भाषा में नौकरनी को 'ऋी' कहा जाता है । इसका एक दूसरा

उसके लाल होते मुख पर दृष्टि पड़ते ही पराश्चर सँभल गया। अब और भमेले में न जा कर बोला, 'कहा तो ठीक ही है। इस शब्द को इसके व्यापक अर्थ में लिया है। यकीन मानिये, अगर इस घर में इसकी जैसी एक छोटी-सी भी रहती तब मुभे बड़ा चैन मिलता।'

'आपको चैन मिलता ?'

'नहीं तो क्या ?' पराशर ने हैंस कर कहा, 'अपनी वेटी घर में होती तो आपकी तरह दुर्दान्त प्रकृति की पराई वेटी का मुँह न जोहना पड़ता। क्या नाम है तुम्हारा, बताया नहीं तुमने ?'

गर्दन उठा कर स्पष्ट स्वर में वह बोली, 'जी, मेरा नाम अनिन्दिता है। विकन इस नाम का इस्तेमाल नहीं के वरावर होता है। मुक्ते लोग छवि कहते हैं।'

उसकी वातें सुन कर पराशर को लगा कि उसके अव-तक के आचरण से वह जितनी शर्मीली लग रही थी, असलियत में उतनी शर्मीली वह है नहों। वाक कला में काफी पटुता है उसमें। इघर शकुन्तला ने सोचा, वाह री छोकरी, लेखक देखते ही वातचीत करने का तरीका वदल गया। यह अनिन्दित का पचड़ा क्या ले बैठी! सीधे से कहा नहीं जाता कि छवि नाम है मेरा। यह अनिन्दिता नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं था।

'किस स्कूल में पढ़ती थी तुम ?'

'पढ़ती थी ? ओह ! हाँ ! जी, सुभाषिणी स्मृति वालिका विद्यालय में । इधर इससे अच्छा कोई स्कूल है नहीं । जो हैं वे इतनी दूर हैं कि वहाँ पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता ।'

'आगे पढोगी न ?'

वेकार सवाल है। मगर इतनी-सी लड़की से और किस तरह की वात की भी क्या जा सकती है?

छित ने मुस्करा कर कहा, 'क्या पता ? रिजल्ट पहले आये । फिर पिताजी के राजी होने का प्रश्न भी तो है न ! माँ अक्सर बीमार रहती हैं । छोटे भाई-बहनों को देखना पड़ता है मुक्ते।'

सुन कर पराशर को लगा-कितने सरल स्वभाव की है।

शकुन्तला को लगा—अरे वाह ! महा वातूनी है यह छोकरी ! कैसा वना-वना कर बोल रही है, देखो !

उस वक्त शकुन्तला को यह एक बार भी ख्याल न आया कि मुहल्ले की महिला-वाहिनी में इतनी सारी होते हुये भी उसने इसी को जान-पहचान बढ़ाने के लिये सिर्फ इसीलिये चुना था कि उसके बोलने का तरीका मनोहर है। निःसंकोच सरलता से अपनी बात स्पष्ट कहने से वह कभी नहीं पिछड़ती। आयु में समता न होने पर भी छिव ने जो शकुन्तला से मित्रता की है उसका कारण मगर यही है कि उसने सुना है, शकुन्तला के घर में उसके प्रिय लेखक पराशर राय रहते हैं। क्ष्यर-उपर की दो-चार बातों के बाद ही छवि ने आने का उद्देश कात किया । बाटोशफ सेना है उसे 1 समयन से मड़ी एक सुन्दर काफी निकाल कर सामने रखी जाने ।

'आरोपाफ ? आरोपाफ चाहिये तुक्ते ?' शकुन्तला की कुबल स्वर की कहुता में

भतकी, 'कहा ती नहीं था तूने कि बाटोग्राफ लेना है तुके ?"

श्रुवि बोली नहीं, विष्कें पुरक्ताई। आरोबाफ को काषी ने पराशर उसके पाने उसटने सना। यह तो मात्र छल या। उद्देय पा अपनी विस्तरी भावनाओं की समेट कर समयीचित कोई बात सीचना को बहु उस कापी में सिर्वेग।

उत्सकता से छवि बोली, 'कोई सू-व बढ़िया चीज विखियेगा, अच्छा ।'

शहुन्तला ने सोवा-कुर्वान जाऊँ इसके नखरों पर ।

पर्रापर के लिये धवि की फरमायश न तो नई, न अपरिधित में 1 उसे हसका सामना असतर यहाँ नहीं करना पड़ता है। इसलिये उसने खेंब से कहा, बाँड्रया-परिया आईर हो तो बनता नहीं। जो ऊपरयाले की मर्जी है वह आता है कनम की मौंक पर।'

'आर चाहेंगे तो बढ़िया चीज ववश्य हो आयेगी।'

'यह स्थान भनत है।' कहते हुमे परासर ने वो लाइन निख कर छवि को उसकी काफी वापस कर थी। छवि उसे ले पावे इसके पहले ही सङ्कला ने क्यार प्रिया उसे।

'शाह ! हा ! हमारे साहित्यक जी कविता भी कर बेते हैं ! मेरा स्यान स

कि इनकी सीमा गय तक ही है।

'आप ऐसा बचा नहीं सोचेंगी। इसने दिन हो गये मुक्ते यहाँ, दारें में कर्त्ते आप अपनी आटोपाफ युक ? दी होसी आपने तो देखती, कैसी कॉन्डा फिल्ट देहर '' 'जरूरत नहीं मुक्ते आपके कवित्य की। आपने में बारे से करने पार्ट क हिसाब निवयामा करांगी।' अपने ही गवाक पर इसनी पस्त हुई महस्त्या के स्टे

हुँसी के साट पर लोटने लगी।

यह क्या ? बप्रत्यावित था उसका यह उच्छ वार ! नगर क्या क्या नह ? इस छोटी यी सड़की के सामने ऐसा क्यों कर रही है बहुतर क्या क्या कर बार्पिय का विस्तार बताने के लिये ? मनोबंद तिस ब्राह्मिक क्या करते हैं।

अपने आटोपाफ बुक के पने पर परायर की किया मान्य पर करायर की किया मान्य मरकान से आलोकित होता है :

'वित्र और गुड़ियों के दिन पूरे हो दये, नर्द दुनिया रही है पुकार । यहीं रखी अपने परण विन्त मुड़ कर मत देखों कि आज भी चित्र बनाने में मगन है कीन ।'

'होश में आ 1 नहीं तो कहीं पूरा आदमी ही सुन्दर न लगने लगे तुभे ।' कहती शकुन्तला किर वेशर्म-सी खी-खी करने लगी ।

शकुन्तला का यह रूप पराशर ने पहले कभी न देखा था।

छिव उसे प्रिय है, उसे अनसर बुलाती है, सहृदय है उसके प्रति शकुन्तला का व्यवहार, लेकिन आयु के अन्तर को कभी नहीं भूलती । ऐसा खुला मजाक कभी नहीं करती उसके साथ । क्या वात हो गई ? क्या छिव का यहाँ आना उसे अच्छा नहीं लगा ?

यह तो सच है कि छवि पराशर से मिलने के लिये व्याकुल थी। मगर मिलाने के लिये क्या शकुन्तला कम व्याकुल थी? तो फिर?

छिव फिर ज्यादा रुकी नहीं। िकचन के पीछे शकुन्तला के वगीचे से जाया जाये तो उसका घर वहुत पास हो जाता है। उसे उघर से पहुँचा कर पिछवाड़े का दरवाजा वन्द कर शकुन्तला अपने कमरे में आई। कुछ देर चुपचाप वैठी रही। िफर भटके से उठ, दराज खोल अपनी गाने लिखी कापी निकाली। वह कापी जिसे उसने सालों से संजो कर रखा था।

## 'लिख दीजिये कविता।'

शकुन्तला ने कापी इतने जोरों से मेज पर पटकी कि पराशर चींक उठा । छिव के जाते वक्त ही पराशर ने सोचा था कि शकुन्तला फिर आयेगी । जब साथ ही साथ नहीं आई, तब निश्चिन्त होकर फिर लिखने लगा था । लिखने लगा ही नहीं था, उपन्यास में हुव गया था । उसकी व्यानमग्न चेतना पर शकुन्तला का शाब्दिक आक्रमण हुआ।

आश्चर्य से एक बार कापी और एक बार कापी की मालकिन को देख कर उसने प्रश्न किया, 'क्या लिखें ?'

'कविता। मैंने सोच कर देखा, एक आटोग्राफ मेरे पास रहेगा तो अच्छा ही होगा।'

अद्मुत दीष्ति से उज्ज्वन शकुन्तना की दृष्टि । अपूर्वदृष्ट उज्ज्वनता से प्रदीष्त उसका मुख । यह दृष्टि, यह मुख देख कर पराशर डर गया । कई वार उसने इस दीष्ति, इस उज्ज्वना को क्षण भर के निये कौंवते देखा है शकुन्तना के मुख पर, और सन्देह डोन गया है उसके मन में । यह तो उसी क्षणिक आभा का स्थिर रूप है ।

एकाग्र हो लिख रहा था पराशर।

सुबह, शाम, रात।

इनके वीच कहीं पर, मालूम नहीं कहाँ एक अदृश्य लक्ष्मण-रेखा वनी है।



भपट कर काफी उठा ली शकुन्तला ने । 'तो यह बात है ? आपके पास उसी के लिये इज्जत है जो जाने वाला है । लेकिन मैं भी आपको वताये देती हूँ, छवि और जो हो, जाने वाली नहीं । एक बार जब आई है तब देखियेगा, जब-तब आकर आपको तंग करेगी।'

'छवि ? छिव कहाँ से आ गई इसमें ?' अचकचा कर वोला पराशर ।

'जाइये, जाइये । बहुत देखा है । ज्यादा भोले मत विनये । इतना जाने रहि-येगा कि स्कूल फाइनल दिया है तो क्या, वह आम स्कूल फाइनल देने वालों के वरा-वरी की नहीं । दो-तीन साल ड्राप करने के वाद इस वार प्राइवेट में परीक्षा दी है उसने ।'

यह कैसी बात ? अभी यही शकुन्तला न कह रही थी इत्ती-सी लड़की, आप इसे 'आप' क्यों कह रहे हैं ?

आंखें शकुन्तला के मुख पर स्थापित कर पराशर ने गम्भीर हो कर कहा, 'आपकी वार्ते सुन कर लग रहा है कि मैं उस लड़की का इतिहास सुनने को व्याकुल हूँ ।'

मुस्कराई शकुन्तला। बोली, 'बाकी दुनिया क्या जाने, कौन किस चीज के लिये व्याकुल है। "" खैर। जो भी हो, अब मैं जाऊँ। बहुत वक्त जाया किया आपका। शान्ति से लिखिये।'

'लेकिन यह क्या ? कापी ले क्यों जा रही हैं आप ? छोड़ जाइये ।' 'नहीं !'

'नहीं ? क्या मतलब नहीं से ?'

'मतलव, नहीं।'

'मतलव, लड़ाई जारी रखना चाह रही हैं ?'

'लड़ाई किस बात की ?'

'जो लड़ाई ऐसी वेवात की होती है वही बड़ी डरावनी होती है। अगर आप कापी छोड़ जायेंगी तो मैं जानूंगा मेरी आशंका का कोई कारण नहीं।'

शकुन्तला चलने को हुई थी। घम्म से बैठती हुई बोली, 'मैंने सोच कर पाया कि कविता की जरूरत नहीं। दो लाइन की कविता का होगा भी क्या?'

'दो लाइन ? दो लाइन की हो ऐसी भी कोई बात है ? यह भी तो हो सकता है कि सोच-विचार कर खूब बड़ी-सी कविता लिख दूँगा।'

शकुन्तला फिर उठ खड़ी हुई। मेज के एक कोने को मुट्ठी में भरती हुई उदास-हूटी आवाज में बोली, 'कितनी भी लम्बी हो, किसी न किसी सफे पर खत्म तो होगी ही।'

पराशर को काठ मार गया। वड़ी कठिनाई से सन्तुलित हो कर उसने कहा, 'जो चीज सही अर्थों में बड़ी होती है, वह कभी खत्म नहीं होती शकुन्तला जी।'

शुरुतला घली गई। बहुत देर सक-पता नही, कितनी देर तक मुत बना बैठा रहा परागर !

छित जैसी नन्ही-सी सङ्की को उपलक्ष बना यह क्या हो गया ?

अन्द्रा, राकुन्तला उसकी यहाँ लाई ही बचों ? बचा उसने इतना जाना पाहा पा कि राकुन्तला लाने की अजबूद हुई ? या इसिन्ये कि किसी तीसरे को अपना ऐहसर्थ दिल्लाने का लोभ बहु न संगाल सकी ? ऐस्वर्थ नहीं जो बचा ? राकुन्तला पदी न कहना चाहतो पी कि तुम्हें जिसके दर्शनों के साले पड़े हैं उस पर मेरा कितना आफि-पन्न है. देलों । यही म ?

मनोवंतानिक उपन्यावकार परावर राव इसी प्रकार आज की पटना की टर् तक पहुँचने का प्रयास करता रहा । इसी विवसेषण द्वारा वह आदि अहिनन सार टर्फ पहुँचना पाहता है। पर.'''।

जितनी बार प्रधास करता है वह, जबनी ही बार जबकी सुनिरियर दिया भी बोर हट जाती है। बार-बार खबाल जठता है मन में, कीन-बा देत बरायी है पहुल्ताला बालों में ? यहाँ से जसके जाने के बाद भी तेल की सुरस्य मरी रहाँ है कार में !

त्रुत्तवा के केव-सैन की मुगन्य बारक ऋतु के उस उन्नत कम्याह की ह्या के हिनोटों के साथ युत्त बने-बैठ उस व्यक्ति से खांत विजीनी देवडी एडी हैं। जनन मध्याह की उनमन बाहु के हिनोटों से फरफ्टा कर रहते हैं, चुरी बनो के उने बी-बार पने कारी से अनन हो फर्ज पर का गिरे। उन्हें उटरे की रूप्त में में में हैं। गई थी परायर के मन से। बना इसके बाद भी और आपे बड़े स्टार करें

साम की सन्तीय देशतर से शीट कर जब दोस्त के कमी में नजर के जारी में भाग या, तभी सङ्घलता ने आंकर पूछा कि क्या दे दोन, जम कमा या का जान सा सेंगे ?

सम्तोष ने विश्मय से पूछा, 'इतनी बस्दी सन्दा रून बदा 🖹

'बनता वयों न ?'

'बाह | बड़ी अन्दी बात है। बड़े कार को है हुन । रेनिन कुन करों के जाने का यह तो मतलब नहीं कि हम खा भी में बन्दे-करों, जीन का सम्बन्धी न, कियन बाद कर यहीं का बाबो, सुब कोरड रूकना हो करों

हर बक्त इनकी बार्तों में सदा कान का नुक्तान करना दीन नहीं ह

सन्तीय एकबारती चीकना होकर करना है, जुन्त, कार्नी के करायों मेरी ही मतती है। असन में दिन मर कार्नी कार्नी के कि ही जार केरा करायों कारण साम की इस मजनिस के निष्के केरी बान्या नकरों नकरों के कि कार्नी चलता हूँ। मगर इस वेचारे को इतनी जल्दी विना भूख के खाना खिला देना भी ठीक नहीं। चलो हम चलें। यह लिखता रहे।'

अय पराशर ने चुटकी ली, 'तुम दोनों की वातों से लग रहा है कि में हाड़-मांस का मानुस नहीं, मिट्टी का पुतला हूँ। मेरी इच्छा-अनिच्छा मेरी नहीं, तुम्हारी समस्या है।'

लाल होकर शकुन्तला ने कहा, 'मिट्टी के पुतले आप क्यों होने लगे? वह तो

अनादि काल से हमारा अधिकार है।'

एक वार पत्नी और एक बार मित्र की ओर हकवका कर देखा सन्तोष ने । फिर कहा, 'तुम दोनों हर वक्त पहेलियां क्यों बुभाते रहते हो जी ? पराशर की वात तो जैसे-तैसे समभ भी ली, मगर कुन्तल, तुम्हारी मिट्टी की पुतली वनने की वात मेरे पत्ले नहीं पड़ी। समभा कर वोलो न ?'

'हर बात को अगर हर आदमी समफ नेता तव तो दुनिया में कोई समस्या वची ही न रहती। पर यह छोड़ो। बताओ, खाओगे अभी या नहीं? मुक्ते नींद लगी है।'

'नींद लगी है ?' सन्तोष चिन्तित हुआ, 'तबीयत तो ठीक है न ?' 'बहुत जोर-शोर से ठीक है ।'

उस रात खाने की मेज का परिवेश फीका ही रहा । शकुन्तला खोई-खोई सी । पराशर चिन्तित । सन्तोप वेचारा अकेले कितना सँभाले ।

खाना खा चुकने के बाद अगर वह सीघे अपने कमरे में चला जाता है तो वह देखने में अच्छा नहीं लगता, यह सोच सन्तोष पराशर के कमरे में गया। पराशर की चिन्तित मुद्रा देख उसने कहा, 'आज लेखक-प्रवर चिन्तातुर हैं, लगता है। ठीक है। आराम करो। मैं चला। यह बताओ, क्यों इतने चिन्तित हो? क्या कोई नया प्लाट दिमाग में आया है?

'नया तो नहीं', पराशर ने विलब्ट हो कर कहा, 'वस आदिकाल से चला आ रहा पुराना वाला....'

'मतलव ? प्रेम-प्रीति ?'

'जो भी कहो।'

'अगर ऐसी ही बात है, तो यह हल्की बत्ती जलाये चुपचाप वैठा क्यों है ? लिखने का इरादा नहीं है क्या ? आज लिखेगा या रात भर सोचता ही रहेगा ?'

'शायद अब आज लिख न सकूँ। लगता है आज की रात सोचते-सोचने में ही बीतेगी। क्या बताऊँ तुक्के, चिक्ताओं का कैसा बवण्डर मचा है मेरे दिमाग में।'

'फिर भी तो ऐ बालक, अभी तक तुमने गृहस्थी के भँवर में पाँव नहीं रखा है। अब मुफ्ते ही देखो, कितनी किस्म की चिन्ताओं से घिरा हूँ। अभी जाकर देखना पड़ेगा कि अर्थागिनी को कौन सी पीड़ा सता रही है। दर्द उनके सिर में है, या पेट में, या कही और । यह जो उन्हें इतनी जरदी नीद संगी है, यही वो तुफान का संनेत है ।' पराचर ने कहा, 'उनका परिधम जो तमने बढ़ा दिया है, सगता है, इसी से

बीमार हो गई हैं।

'परिश्रम बढावा मैंने ?"

'नहीं तो स्या ? मेरे कारण उन्हें पहले से अधिक काम नहीं करना पड़ रहा g ?:

'अरे नही यार ! ऐसा सु संपने में भी यत सोचा कर । आखिर कीन सा काम बढ़ा है ? हमारे लिये जो होता या वही अभी भी हो रहा है, तेरे लिये तो भी खास इन्तराम नहीं।' इतना बुख कह बातने पर सन्तीप ने साँस लिया। मजाक करने का मन हमा उसका । कहने लगा, 'मैंने देखा है, बगर तैरे लिये काम कुछ बढ़ा भी है ती वर्षे कर पाने में ख्यो होती है उसे ""।"

शकुम्तना वहाँ नहीं थी।

कमरे में फैलती हरकी नीली, रोशनी का एक फायदा यह था कि वे एक इसरे की सक्तों पर आते-जाते मानों की साफ देख नहीं पा रहे थे। नीम अन्धेरे के कारण बात करना आसान हो रहा या । दोस्त की बात के जवाद में कहा, 'अदे गदहे के अव-वार, इतना ही दिखाई पढ रहा है तुके ? और कुछ नही दीखता ?"

'और कछ ? कैसा और कछ !'

'अबे, यह जो तु नहर काट मगर घर लाया है सोचा है, कभी इसका अंजान म्या हो सहता है ? अभी भी कुछ अक्ल बाकी हो तो मेरी मान, अभी कुछ बिगडा नहीं, मगर की अपनी जगह जाने दे।

'तेरी इस पहेली का साफ-साफ अर्थ नवा है पराशर ?'

'अर्थ समभाना खड़े-खड़े नहीं होगा । बैठ जा, समसा देता हैं ।'

'में आराम से हैं, तूबता न।'

'बताता है। मुक्के अपने किचन में शामिल कर तू बेफिक घूम रहा है, मयो, टीक है न ? मान ले, तेरी बीबी के हाय का खाना खाते-खाते अपर मोहित हो मैं बससे मुहस्बत करने सम बार्क सो ?

'पन वैरे ! यह तो सिर्फ मजारू है !'

सन्तोष के ठहाकों से कमरा मन-मना उठा । कहकहों के बीच उसने कहा, 'तब तो यार कहना ही क्या! बढ़िया खाना बनाने के लिये में अपनी बीबो को सोने का मेडेल ही दे डालँगा।"

'देस सन्तोप, इतनी बेफिक़ी ठीक नहीं। यह तो मूर्खता का एक और रूप मात्र है।'

सन्तीप का दिल घक् रह गया।

अगर नहीं, तो अब तक सड़ा या जो सन्तोष, वह इस वक्त 'ठीक है' कहता

हुआ बैठा क्यों कुर्सी पर ! फिर भी, इस किस्म की परिस्थित का सामना करते हुये भी उसने जरा भी परेशानी चेहरे पर आने नहीं दी। कुर्सी पर बैठ उसने शान्ति से कहा, 'देख भाई, चालाक मुफे किसी ने नहीं कहा।'

'न भी कहा हो तो क्या ? शास्त्र की वात हमें जरूर माननी चाहिये। शास्त्र ने निर्देश दिया है कि मुन्दर तथा यौवनवती भार्या को सर्वदा सुरक्षित रखा करो। अव यही देख, सामने पूजा की छुट्टी है। तेरी छुट्टी तीन दिन की होगी और मेरा स्कूल एक महीना तेरह दिन वन्द रहेगा। मुफे तो अभी से यह चिन्ता खाये जा रही है कि इस अखण्ड अवकाश का फायदा उठा अगर मैं तेरी वीबी से मुहच्वत करने लग जाऊँ तव क्या होगा?'

पराशर की बात सुन हैंसे बिना नहीं रहा जाता सन्तोष से 1 ठहाके पर ठहाका लगाता है वह 1 हैंसते-हैंसते आंसू निकल आते हैं 1 आंख पोंछ कर वह कहता है, 'क्या बताऊँ यार, जब कभी यह ख्याल आता है कि कोई और आदमी मेरी वीवी का आशिक हो गया है तो मुझे बड़ा मजा आता है 1'

'यह वात ?'

'सच बताता हूँ पराशर ! पहले, यानी जब वह गाँव में रहती थी, तब इस बात पर हम अक्सर बात करते थे ! वह यहाँ जाने के लिये अनेक तर्क देती थी ! उनमें एक तर्क यह भी था ! कहती, यह जो तुम मुक्ते यहाँ लावारिस सामान की तरह छोड़ गये हो, सोचा है कभी क्या हो सकता है ? अगर कभी ऐसा हो कि गाँव के सारे जवान मुक्ते प्रेम करने लगे हैं, तब मुक्ते दोषी मत ठहराना !'

'सच ? तो डर नहीं लगता था तुभ ?'

'नहीं। तूने देखा तो है कितनी वातूनी है वह। कहा करती थी, मेरी जैसी अतुलनीया रूपवती को देख कितने लोग अपना दिमाग ठीक रख सकते हैं?'

पत्नी-प्रेम में सराबोर मुग्ध सन्तोष पत्नी की वाक्-पटुता का वखान करते न अघाता। बोलता जाता, हैंसता जाता। उसने कहा, 'मैं उससे कहता—दूसरों का दिमाग फिरे तो फिर जाये। तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पर ही रहेगा। जब तक ऐसा है तब तक फिरे न ओरों का दिमाग। क्या फर्क पड़ता है? बल्कि, मुफ्ते तो ख़शी है, गर्व है। तुम्हीं बताओ, सारी दुनिया को निःशंक हो अपना ऐश्वर्य दिखाते फिरने में कितनी तृष्ति है।'

संजीदा हो कर पराशर ने पूछा, 'ऐसी क्या गारंटी है कि इनका दिमाग कभी नहीं फिरेगा ?'

परम निश्चिन्तता से सिर हिलाते हुये सन्तोष ने कहा, 'है जी, है। सी फी सदी गारंटी है।'

'इतना आत्मविश्वास ठीक नहीं रे सन्तोप । पुराने जमाने के चिन्ताशील वूढ़ों का कैलकूलेशन इतना गलत नहीं या । उनकी घी और आग चाली थियोरी फालतू कह कर उड़ा नहीं सकता तू।' जवाव में सन्तोष बुध कहने ही वाला था कि शहुन्तला कमरे में आई । उसके हाप में पानी का गिनास था ।

'पानी रा देती हैं।'
इस मेपतनव भी बात को कह जैते आई पी बेते ही चौट गई बह। बातों का
यो जितिश्वना यत रहा था उसे भून कर सन्तोप अवकथा कर उठ राझ हुआ। कहा,
'आब हुन्तन की तसीयन जरूर परान होगी, सो इस तरह—अन्दा पर्मू। बाऊँ,
देन्द्रें बगो हो गया उसे। बड़ी बची खता दें।'

'बरी यती ? अच्छा जलाओ । कछ काम ही करूँ ।'

रोशनी से जगमना उठा कमरा।

प्रैस से आया हुआ पूकों का बण्डल तेकर बैठा परायर । तुजन का काम अभी करने का मूड नहीं बनेगा, इसलिये पूफ देखना जैसा बेमतलब और उवाज काम करना ही ठीक रहेगा ।

जलदी भी है। आज छापेलाना बाला स्कूल में तकावा करने दया था। का ही

उन्हें यह प्रुक्त चाहिये ।

रात गहराती रही। काम बढ़ता रहा।

उपम्यत होता होरानी में । स्वयनमोक का आवेश स्थान बाती नीनी रोशनी की अब जरूरत नहीं ।

मीली रोजनी शहुन्तला के कमरे में भी नहीं थी। वहां तो न नोजी न उबनी, कोई रोजनी न थी। या निषट गहरा अवेदा। बतो की स्वय पर उपनी रख उन्होंद ने फिर जाने क्या सोव फीएन हुमा दिया। कहा, श्वुप्ते मेरी कड पर प्रमान नहीं दिया, मगर आज शुम्हारी तबीयत अवस्य ही स्वयत है।'

'क्यों ?' छुपी की धार सा तेज या धतुन्तना का स्वय, 'एवीनत सप्त होते

लायक बंधा देखा तुमने ?"

'नहीं, मतलब, पता नहीं हैंसी सी लग रही हो !'

'EH? ?'

'श्राफत है ! इतनी-सी बात पर इतना देव क्यों हो रही हो है हुए सनके सायक क्या कहा मैंने ? और दिन बैंसे रहती हो, हैंचरी हो, बोनारी-बीटियारी हो, साब उसके पिपरीत देख रहा है---।

'क्या यह जरूरी है कि रोज-रोज हैंन्ते या बोल्टरे-बिक्न की दुख्या होनी. हरेफ को ?'

पबरा कर कुन हो बाता है सन्तेत । क्रीन्डेसीन्डे बाद लिएसी है हते । अबस्य हो, हो बबस्य ही बिद्ध की बार वा पड़ी है हुन्तर की हॉन्सन्टी, यडी बार है । और हो भी बच्चें न ? दिवता सी बहुदुर बड़े, सी है बहु। लिट्ट परका बेटा है ! कुछ देर चुप रहने के बाद कोमलता से कहता है, 'विल्द्न को युलवा लूं ?'

बिल्ह ! अरे बाह ! शकुन्तला तो भूल ही गई थी कि बिल्ह्न नाम का कोई है उसका !

जान में जैसे उसकी जान आई।

उदास होने का, संजीदा रहने का, वेमतलव रो-रोकर वेहाल होने के लिये तो उसके पास काफी ठोस मसाला है। ताज्जुव है, उसे एक वार भी ख्याल नहीं आया।

कोई वात नहीं, याद जब आ ही गई, क्यों न इसका भरपूर फायदा उठा, तिकये में मुँह छिपा, जी भर कर रोया जाये ?

रोने का क्या कारण है ?

क्या कमी है कारणों की ?

सन्तोप इतना अच्छा नयों है, नया रोने के लिये यही पर्याप्त कारण नहीं है ?

सुवह खा-पीकर दोनों व्यक्ति अपने-अपने काम पर जा चुके थे।

कियन के पीछे वने अपने उस प्रसिद्ध वगीचे के सामने बैठ़ी थी शकुन्तला। चुपचाप, उदास-उदास।

किसी की परछाईं आई करीव । छवि ।

शकुन्तला की अन्यमनस्क शिथिलता में कठोरता आई । बोली नहीं, दृष्टि में जिज्ञासा भर देखती रही छवि को ।

हो सकता है छवि ने इस परिवर्तन पर घ्यान न दिया हो। फिर भी, भाभी की चुप्पी से वह अचकचाई होगी। हिचकती हुई बोली, 'पराशर बाबू घर में नहीं हैं भाभी?'

'नयों, नया काम है ?' जवाव न दे शकुन्तला ने एक प्रश्न दाग दिया।

शकुन्तला के स्वर की कठोरता से छवि चौंकी । फिर, संजीदा होकर बोली, 'हमारे जैसे लोगों का काम बहुत साधारण होता है भाभी ।'

व्यंग्य से सिकुड़ गये शकुन्तला के होंठ। मीहें तन गईं। होठों पर कटु मुस्कराहट बाई। वोली, 'हाँ रे छिव, जानती हूँ, व्यक्ति विशेष के मामले में यह सावा-रण ही असाधारण हो उठता है।'

छिन ने इसका जनाव न दिया। एक और आटोग्राफ-युक निकाल कर छिन के पास रखती हुई वोली, मेरी एक ममेरी नहन है। मेरी कापी में उनकी किनता देख उसने मुफसे नार-नार कहा है। कितान नापके पास छोड़ जाती हूँ। हो सके तो परानार नानू से इस पर दस्तखत करना लीजियेगा।

'सिर्फ दस्तखत ? कविता नहीं।?'

अब क्टोर होकर छवि बोली, 'बाटोग्राफ सेना आपने कमी देशा नहीं क्या भाभी ?'

'मत्तलब ?'

'मदलव बुछ भी नहीं, यो ही कहा ?'

सही होकर शबुन्तला ने कहा, 'कापी मेरे पास रखने की जरूरत नहीं । जी

करना है तम खुद ही करना ।'

श्वार है । कह कर ख़िव ने शहुन्तवा को ताज्युव में डान कापी उठाई

श्रीर बती गई।

ष्ट्रित चली गई। उसके जाने के बाद भी काफी देर तक उसका जाना देखती रही बहु। धिक्तार को सहर-पर-सहर उठने लगी, उसके मन में। उसे लगा, उसने स्रति के सामने अपने को बहुत हो गिरा लिया है।

मगर क्यों ? अचानक छान के प्रति उसके मन में यह प्रतिपसता कहाँ से आई ? क्यों मार्द ? छान तो अक्षार काजी है। 'उपयोषदा' 'उपयोपदा' करती, सत्तीप के मागे-पीछे जिरती, हैं बटी-कालतो एरती है। तब को उसके मन में कभी ऐसी मानना नही लगा। ऐसी दस्या भी न हुई कि उठ कर देखे, या उनकी बार्त मुने। उसे तो छिन निहासन बच्ची ही समनी थी तब । को जिर अब ऐसा वर्षों ?

लेक्नि सन्तोय से वाद करने वाली छवि और यह छवि एक है? एक-सी है? अपने इस सवाल का कोई जवाब शब्रुग्तला को न मिला। वह तय न कर पाई

अपने इस संवाल का कोई जबाब गहुन्तता को ने मिला । वह तय ने कर पाइ हि हिंदि तब कैसी पी, और अब उसमें कौन-सा बदलाव था गया है। लेकिन एक मात उसके मन में बार-भार उठने लगी, जो भी हो, हिंदि वब वह हिंदि नहों। अब तक उसकी गिनडी मनुष्य में करने की जरूरत नहीं थी, पर यब उसकी अबहेलना नहीं की जा सकती।

लेकिन शरुन्तला की इससे भी बना फर्क पहना है ?

'कत्तरत्ता आविष्मार की हमारी योजना के समियान अवानक रह नयों कर दिये गये ?' एक वाभ साने की मेड वर सन्तोष ने कहा । उसने सोथ-विचार के बाद ही यह प्रसंग सेहा । इपर धहुनतत्ता बिल्ह के निये जो हर वक्त उदास और खोयो सी रहती है, हो सकता है थोड़ा पूपने-फिरने पर उसकी उदासी दूर हो ।'

लेकिन कोई जवाब नहीं दिया किसी ने 1

'वर्षो प्राई, मेरीबात का जवाब नहीं दिया किसी ने ?' सन्तोप ने फिर उमाड़ा । रस पर परानर ने हँस कर कहा, 'अभी सीच रहा है कि कीन-सा हिस्सा अभी अनाविष्टत रह गया है। हमने सो अपने विभिन्न अभियानी द्वारा करोब-करीब सारा ही देस शासा है।'

'व्यर्थ की बात है। ऐसा किस ग्रास्त्र में निसा है कि एक जगह दो बार नहीं

जाया जा सकता ? ऐसा भी ही सकता है कि पहले अभियान में काफी गुछ छूट गया हो जिसका आविष्कार दूसरे अभियान में ही हो सकता है।'

शकुन्तला को कनखी से देख कहता चला, 'और फिर कभी पुराना न होने वाला सिनेमा तो है ही। वह तो कभी पुराना नहीं हो सकता! क्या इरादा है? चलोगी?'

शकुन्तला ने वड़ी गम्भीरता से कहा, 'कितनी बार कह चुकी हूँ तुमसे, तुम मानते क्यों नहीं ? कितना अत्याचार करोगे और पराशर जी पर ? उनके लिखने का सारा वक्त ही हमारे कारण जाया हो रहा है।'

आज सन्तोप रुकता नहीं । दुगने जोश से कहता है, 'प्रतिभा अपनी राह आप निकालती आगे वढ़ती है । हमारे इस तुच्छ अत्याचार से इसका कुछ नुकसान नहीं होने का ।'

दोस्त के जोश पर पानी डालते हुथे पराशर ने कहा, 'यह किसने कहा कि नुकसान नहीं हो रहा है? बहुत अधिक नुकसान हो रहा है मेरा। मुफे तो अब लग रहा है कि लेखन को बचाने के लिये तुम्हारे इस जेलखाने से भागना ही पड़ेगा मुफे।'

सन्तोष चिन्तित हो कर कहता है, 'तुफे सच ही तकलीफ हो रही है भाई ?'

सन्तोप का उतरा हुआ मुँह देख कर पराशर को अपने पर क्रोघ आता है।
यह क्या बचकाना हरकत है ? रस्सी को साँप समक्षते लायक ही मूर्खता है यह। जैसे
ही उसे यह लगता है, वैसे ही पिछले कुछ दिनों से मन में जमने वाला कोहरा छँट कर
उजाला छा जाता है। पराशर हैंस पड़ता है। वातावरण खिल उठता है।

'तू तो यार, एकदम गदहे का अवतार है! मजाक भी नहीं किया जा सकता तुमसे।'

सन्तोष का मन अभी भी सन्देह-मुक्त नहीं। वह फूँक-फूँक कर पाँव वढ़ाता है, 'क्या जानूं भई, कौन-सा तुम्हारा मजाक है और कौन-सी सच्चाई।'

पराशर की उजली निर्मल हैंसी से शकुन्तला भी जैसे जाग उठती है। मुस्करा कर सन्तोप की चुटकी लेती है, 'जान ही पाते अगर तो तुममें और हममें फर्क ही क्या रहता? और हाँ, साहित्यिक छवि फिर घावा बोलने आई थी, इस बार भी एक साटोग्राफ-बुक लाई थी।'

'फिर ? कव ? रात को ?'

'रात को ? नहीं रात को आने की हिम्मत अभी नहीं की है उसने । आई थी कल दोपहर में ।'

'वाकई ? मगर उसने कुछ कहा तो नहीं ।'

'कहा नहीं ? कव नहीं कहा ?' विमूढ़ शकुन्तला ने प्रश्न दोहराया।

'अरे वहीं, जब कल शाम को वापस आ रहा था, उसने रास्ते में ही घावा बोल दिया। वहन या सहेली पता नहीं किसकी आटोग्राफ बुक लाई थी साथ।' 'आपने हमें बताया तो नहीं ।'

परायर से न कहा गया कि पिछले बुख दिनों से, पिछली साम को मी, म किसी का पुष्प कहने का मुड या, न सुनने था। उसने कहा, 'कहने काबिल बात हो मो इन्यान करें। इसमें कहने सामक या ही बया ? मैं बिल्कल अस्त साम हा।'

सत्तीय ने कहा, 'भूने न सो नया करे बेचारा । इघर कुछ दिनों से हमारे साहित्यिक जी एक नये प्लाट का जाना-बाना बुनने में मश्चमूल हैं।'

'धरे सच ? बताइये न कुछ इस प्लाट के बारे में ।'

'अभी बारानी में तार नहीं बाया है।'

दाहुन्तता को न जाने नया हुआ। बिना सोधे-यूफे बोली, 'ब्लाट की चारानी का तार क्या आना? उसमें सार कहीं कि तार आये? आपको तो सिर्फ शब्दों की कतार चाहिए। यक्त, सम्द और सम्द !'

'दास्द ?'

'श्रीर बया ? आपके उपन्यासों के नारी-पुरुष तो सहज-सरल मृतृष्य नहीं । उनको न पर की विन्ता है, न गृहस्थी की 1 वे तो एक से एक बढ़ कर हाय्त-संयोजन के यंत्र हैं। आपके उपन्यासों को पड़ने से यह कदाधि नहीं सबसा कि इन लीग के पर-हार, गृहस्थी या समाज है। वे न साते हैं, न सोते हैं, न किसी परेसू समस्या का सामना करते हैं। वे तो किस्त जनवी-चौड़ी, उजनी-चमकीसी वार्ते करते हैं। मुफे जान से हाय भीना स्थीकार है, आपकी उपन्यास की नायिका होना नहीं।' शहुनतसा यात परी कर, काम के बहाने उठ गई।

ऐसी बुल्तमपुल्ला समानोधना से सन्तोप गरा असमंग्रस में पड़ा, पर परासर की मुस्कराहट मिक्टत रही। बहुस चती ही है तो चले। उसे पुकार कर शकुन्तना से कहा, 'जरे माई, मतस्य हैं किसनिये ? इसीनिये वो कि बात करें।'

, 'अर माइ, मनुष्य हाक्सालय इसालय वाकि बात कर ।' 'नहीं। होंगेज नहीं। मनुष्य को कुछ कहना है इसलिये ही बातों की सृष्टि

8É है 1

हुर हु। 'मान गया, मगर जो बात कहनी जरूरी है, जो बात किसी को सुनानी आव-स्थक है, उन्हें कहने के निये सोगो की जरूरत भी है। नही तो कहेगा कौन ?'

'वया जरूरत है ? उपन्यास की रमा से समाज के बन्धन सुड़बा इतने सम्बे-प्रमें व्यास्पान दिलवाने की क्या जरूरत थी ? इससे तो अच्छा होता कि आप अपने क्सत्यमों की निवन्य का रूप दे अछवारों में खपना देते।'

'निवन्य ? निवन्य तो जी, कोई पढ़ता नहीं ।'

'एक बात बताइये ! उपन्यास के पात्रों से आप को वार्ते कहलवाते हैं, क्या ये बार्ते आपके मन की बार्ते हैं ? आपको इन पर विस्वास है ?'

'अब तो गये काम से ? क्या मुक्ते ही मालूस है कि कौन सी बातें मेरी कलम की हैं और कौन-सो मेरे मन की ?'

'मजनब यह कि बाप अपने मन से भी बाँख-मिचीनी खेलते हैं ?'

'ऐसा कौन नहीं करता ? सुनिये, आपको एक कहानी सुनार्क । मेरे एक फूफा थे । वड़े ही कट्टर विचारों के । उनकी कट्टरता सनातनी रीति की नहीं । वे ब्राह्मों समाज के सदस्य तो नहीं थे, पर भावनायें उन्हीं की जैसी थी । देवी-देवता, भजन-पूजन बुआ चोरी-चोरी करती थीं कि फूफा को पता न चले । गण्डा-तावीज घर में पुसता नहीं था । वड़ी से बड़ी मुसीबतें-चीमारियां आई पर फूफा नहीं फुके । बुआ हमारी विल्कुल सनातनी । खैर, जैसे-तैसे दिन बीत रहे थे । फिर क्या हुआ कि उनकी एकलीती वेटी बीमार हुई । तीन बेटों के बाद पैदा हुई थी वह, इसलिये फूफा को बहुत प्यारों थी ।'

'नया हुआ ? उसे गण्डा-ताबीज दिया उन्होंने ?'

'नहीं। ऐसा नहीं। उस किस्म की चीजों को घर तक लाने का साहस करने लायक जिगर किसके पास था ? बुआ बहुत रोईं, गिड़गिड़ाईं, मगर फूफा अविचल । वेटी मर गई।'

'मर गई ?'

'मरती तो वह जरूर । उसे जो हुआ था उससे बच कर कोई नहीं निकलता । यह वात सभी जानते थे । फूफा भी । पर, वेटी के मरने पर फूफा एक दिन, जानती हैं, मेरे पिता से क्या कहा ? वोले, अब क्या लगता है, जानते हैं भैया ? लगता है, कौन जाने, शायद अगर उसकी एक बार ताबीज पहनाते तो वह बच गई होती । आजकल मुफे अक्सर लगता है कि मैंने ही उसकी हत्या कर दी है ।' अब आप ही वताइये कि अपने को पहचानना कठिन है या नहीं ?'

इधर पिछले दो-तीन दिन से सन्तोप के मन में एक उठा-पटक मची थी। वह सोच रहा था कि गाँव जाकर मात-पिता को मना-बुक्ता कर और वेटे को लोभ-लालच देकर यहाँ ले आये। यह शकुन्तला से कहा न जायेगा, इस बात को वह खूव जानता था। वह है एक नम्बर की जिद्दी। सुनते ही मना करेगी। इबर उसे विना बताये जाना मुमिकन भी नहीं। एक बात और भी थी। एक रात उस घर में सिर्फ पराशर और शकुन्तला रहेंगे, यह ख्याल खाते ही उसके मन को बर्फ-सी शीतल उँगलियों ने दबोच लिया। इस घुटन को उसने अपनी स्वच्छ-सुन्दर रुचि-बोच से दूर भी फौरन कर दिया। उसने अपने को चिक्कारा—छि:, ऐसी निकृष्ट बात मेरे मन में आई? इतना गिरा हुआ इन्सान हूँ में? अपने को इस नीचता का दण्ड देने के लिये उसने जाने का पक्का

एक वार सोचा, सिर्फ विल्द्न को न ला कर अगर माँ-वाबू को भी साथ लाये तो कैसा रहे ? गंगा-स्नान, कालीघाट दर्शन जैसी लालच दिखाऊँ तो क्या वे लोग राजी न होंगे ? और फिर जब आ जायेंगे तो शहर कलकत्ते के सैर-सपाटे, मिठाइयाँ और रंग-विरंगे खिलीनों से तीन-चार साल के बच्चे का मन जीता न जा सकेगा ? कौन जाने, वहीं ऐसा रीभे कि यहाँ से जाना ही न चाहे !

यह सब शकुन्तला से बताया नहीं जा सकता। सलाह का तो सवाल उठता

ही नहीं । बाब, मामनी में उसके स्थालात बड़े बिचित्र हैं । इसिनमे उसने चालाकी का सहारा लिया ।

धतुन्तता किनन में यो । धन्तोप किमन के सामने जा सहा हुआ । इपर-उपर को कहते-पुरते योमा, 'बायू की चिट्ठा आई है । सिखा है मां की तबीयत ठीक नहीं पल रही है । सोच रहा है, कन छुटी है, आकर उन्हें यहाँ से आई !'

'यहीं से आर्क ?' राष्ट्र-तवा का प्रस्त बहुत ही धीव, बहुत ही तीइग सगता है, मुनने में । सगता है पूरी तेजी से बौहता घोड़ा सगर अवानक अपने सामने साई देखे हो जैसा विहुकेगा, बिदकेगा, बैसी ही चिहुँक कर आर्तनाद कर उठी समुन्तसा, 'फिसे से बाबोगे ?'

खन्तीय विस्मित हुमा । बया बात है ? एकुन्तमा इतना भौंक वयों गई ? इतनी वीदता से परो भोंकी ? यथा वह इतनो अनमनी यी कि सबने मेरी बात मुनी ही नहीं ? या, बनके भांत की मुचना उसे इतनी हो अहमिकर है, कि वह अपनी अहिंच को प्रवास कर के भी रोक नहीं सकी ? बनिक स्टट होकर यन्तीय ने कहा, 'ऐवा भी बया भौंक जाना ? मैं मां-मामु और बिल्ट को यहां साने की बात कह रहा या।'

क जाना ? मैं मॉ-बाजू और विल्ह्न को यहाँ लाने की बात कह रहा था। 'कब आई विद्री ?'

यह शक का बक्त नहीं, इसिलये सन्तोप को किर फूठ बोनना पड़ा, 'चिट्टी इन बार्र थी। रात सुम्हारी सबीयत ठीक नहीं थी इसिलये नहीं बताया था।'

हाप पो, पर्स्त में पोधती हुई चकुरत्ता बोली, 'लाओ दिवाओ खत ? ऐंदा क्यां निखा है, कि तुम'''' कहती हुई कियन से निकल कमरे में बाई बहू । बदा करोत को भी उसने पीछती से आना पढ़ा । बनयनी पर रखी पतनून-घर्ट की सारे केंद्रोतने पर भी चिट्ठी नहीं मिली । हार कर सन्तोय ने कहा, 'पता नहीं कहीं गई, निन्ती ही नहीं !'

जहर-बुक्ती मुस्कराहट से छनुन्तता थोसी, 'यह तो में जानती पी कि नहीं पिनेती।'

'कैंग्रे जानती मी? ऐया भी तो हो सकता है, कि मैं उसे दरवर में भूल सन्।'

'आजकन तुम्हारे पिता दपतर के पते से खत मेजदे हैं बगा ?'

दितिनता कर सन्तोष ने कहा, 'श्रेजते हैं या नहीं मेबते हैं, इपसे पुरहें क्या ? साठ बात है, कल मैं वहां जा रहा हूँ और ला सकूंगा तो से आर्जगा। तुम इयर की ऐगारी पूरी कर रक्षता।'

बरें ! पहुन्तना को अनानक बया हो गया । गूँह सात—सीसों की रफ्तार देव में और तेज—स्वार में वह तीवता, वह कठोरता कि कभी पहले नहीं मुना या । गंनी वह, 'हां, यही—यही है साफ बात । और इस 'साफ बात' की जरूरता . . . गो यह भी मातूम है मुक्ते । लेकिन यह भी तुम सुन तो । चौकीदार विठा 'ऐसा कौन नहीं करता ? सुनिये, आपको एक कहानी सुनार्ट । मेरे एक फूफा थे । बड़े ही कट्टर विचारों के । उनकी कट्टरता सनातनी रीति की नहीं । वे ब्राह्मो समाज के सदस्य तो नहीं थे, पर भावनायें उन्हीं की जैसी थी । देवी-देवता, भजन-पूजन बुआ चोरी-चोरी करती थीं कि फूफा को पता न चले । गण्डा-तावीज घर में घुसता नहीं था । बड़ी से बड़ी मुसीवर्ते-चीमारियां आई पर फूफा नहीं फुके । बुआ हमारी विल्कुल सनातनी । खैर, जैसे-तैसे दिन बीत रहे थे । फिर क्या हुआ कि उनकी एकलौती वेटी बीमार हुई । तीन बेटों के बाद पैदा हुई थी वह, इसलिये फूफा को बहुत प्यारो थी ।'

'क्या हुआ ? उसे गण्डा-ताबीज दिया उन्होंने ?'

'नहीं। ऐसा नहीं। उस किस्म की चीजों को घर तक लाने का साहस करने लायक जिगर किसके पास था ? बुआ बहुत रोईं, गिड़गिड़ाईं, मगर फूका अविचल। वेटी मर गई।'

'मर गई ?'

'मरती तो वह जरूर । उसे जो हुआ या उससे वच कर कोई नहीं निकलता । यह वात सभी जानते थे । फूफा भी । पर, वेटी के मरने पर फूफा एक दिन, जानती हैं, मेरे पिता से क्या कहा ? बोले, अब क्या लगता है, जानते हैं भैया ? लगता है, कौन जाने, शायद अगर उसकी एक वार ताबीज पहनाते तो वह वच गई होती । आजकल मुभे अक्सर लगता है कि मैंने ही उसकी हत्या कर दी है।' अब आप ही बताइये कि अपने को पहचानना कठिन है या नहीं ?'

इघर पिछले दो-तीन दिन से सन्तोप के मन में एक उठा-पटक मची थी। वह सोच रहा था कि गाँव जाकर मात-पिता को मना-बुक्ता कर और वेटे को लोभ-लालच देकर यहाँ ले आये। यह शकुन्तला से कहा न जायेगा, इस वात को वह खूव जानता था। वह है एक नम्बर की जिद्दी। सुनते ही मना करेगी। इवर उसे विना वताये जाना मुमिकन भी नहीं। एक वात और भी थी। एक रात उस घर में सिर्फ पराशर और शकुन्तला रहेंगे, यह ख्याल आते ही उसके मन को वर्फ-सी शीतल उंगलियों ने दबीच लिया। इस घुटन को उसने अपनी स्वच्छ-मुन्दर रुचि-बोच से दूर भी फौरन कर दिया। उसने अपने को घिवकारा—छिः, ऐसी निकृष्ट वात मेरे मन में आई? इतना गिरा हुआ इन्सान हूँ मैं? अपने को इस नीचता का दण्ड देने के लिये उसने जाने का पक्का निश्चय कर लिया।

एक वार सोचा, सिर्फ विल्ह्न को न ला कर अगर माँ-वावू को भी साथ लाये तो कैसा रहे ? गंगा-स्नान, कालीघाट दर्शन जैसी लालच दिखाऊँ तो क्या वे लोग राजी न होंगे ? और फिर जब आ जायेंगे तो शहर कलकत्ते के सैर-सपाटे, मिठाइयां और रंग-विरंगे खिलौनों से तीन-चार साल के वच्चे का मन जीता न जा सकेगा ? कौन जाने, वही ऐसा रीभें कि यहाँ से जाना ही न चाहे !

यह सब शकुन्तला से बताया नहीं जा सकता। सलाह का तो सवाल उठता

हो नही । बाब, मामली में उसके स्थालात बड़े बिनिय हैं। इसलिये उसने चालाकी का सहारा लिया !

राहुन्तला किवन में थी। सन्तोष किवन के सामने जा राहा हुआ। इपर-उपर की कहते-सुनते बोला, 'बाबू की चिट्ठी आई है। लिखा है मां की तबीयत ठीक नहीं पत रही है। सोच रहा है, कल खुटी है, जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं।'

'यहाँ से आर्क ?' शतुन्तता का प्रस्त बहुत ही तीव, बहुत हो तीकण समता है, गुन्ते में । समता है पूरी तेजी से दौहता मोहा अपर अवातक अपने सामने खाई देखे तो जैसा बिंदुकेसा, विदर्भमा, वैसी ही चिहुँक कर आर्थनाद कर उठी सङ्ग्तता, 'किसे स आओो ?'

सन्तोप विस्तित हुता । क्या बात है ? शकुन्तता इतना चौंक क्यों गई ? इतनी तीयता से क्यों बोली ? क्या वह इतनी अनमनी थी कि उठने मेरी बात सुनी ही नहीं ? या, उनके आने की सुकता उठे इतनी ही अर्धाक्कर है, कि वह अपनी अर्थिय को प्रवास कर के भी रोक नहीं सकी ? तिनक वरूट होकर सन्तोप ने कहा, 'ऐसा भी क्या चौंक जाना ? मैं मां-बाल और विरुद्ध को यहाँ साने की बात कह रहा था।'

'कब आई चिद्री ?'

यह शक का वक्त नहीं, इसलिये सन्तोप की फिर भूठ वीलना पड़ा, 'चिट्ठी कल आई थी। रात सुम्हारी सवीयत ठीक नहीं यी इसलिये नहीं बताया था।'

हाप पो, पर्ल में पोध्रती हुई छकुन्तस बोली, 'बाबो दिवाओ वत ? ऐसा बगा विद्या है, कि तुम''' कहती हुई कियन से निकस कमरे में आई वह । अतः सन्तीय को भी उसके पीछे-गीछे आना पड़ा । अलगनी पर रखी पततून-गर्ट की सारे वेब सोतने पर मी चिट्ठी नहीं मिली । हार कर सन्तीय ने कहा, 'यता नहीं कहीं गई, मिलती ही नहीं ।'

जहर-युक्ती मुस्कराहट से शकुन्तला योली, 'यह तो मैं जानती थी कि नहीं मितेगी।'

ो।' 'कैंगे जानती थी? ऐसा भी तो हो सकता है, कि मैं उसे दपतर में भूल

भाषा।' 'आजकल तुम्हारे पिता दफ्तर के पते से खत भेजते हैं क्या ?'

वित्रिया कर सन्तीय ने कहा, भिजते हैं या नहीं मेजने हैं, इससे तुम्हें क्या ? सारु यात है, रून मैं वहाँ जा रहा हैं और सा सकूंगा तो से आर्केगा। तुम इपर की `. सैगरी पूरी कर रसना।'

सरे! यहुन्तका को जनानक क्या हो गया। मुँह साल—सीसों की रफ्तार तेत्र से और तेज—स्वर में बहु चीवता, बहु कठोरता कि कभी पहले नही सुना पा। भेती यह, 'हाँ, पहीं—यही है साफ बात! और इस 'साफ बात' को जरूरत क्यों स पहीं यह भी मानुम है मुके। नेकिन बहु भी तुस मुत्त सो। पोकीदार विठा कर आर मुक्त पर पहरेदारी करने का इरादा है तो सोच लो। इससे रिश्ता और भी कटु ही जायेगा।'

'चौकीदारी !' सन्तीय धक् रह गया ! 'मैं तुम पर पहरेदारी करवाने चला

₽ ?·

'और नहीं तो क्या ? अगर यही नहीं तो इतने दिन बाद अचानक माँ-वाप को यहाँ ला विठाने की इच्छा कैसे जाग उठी ? खैर कोई बात नहीं, ऐसा ही करो ।' कह कर शकुन्तला किचन की ओर चल पड़ी।

विल्ह्न यहाँ आयेगा, इस वात से रंचमात्र द्वित न हुआ उसका मन, सास-श्वसुर के आने की सुनते ही आग-ववूला हो गई वह ।

शकुन्तला छिटक कर वाहर चली गई। सन्तोप भी पीछे हो लिया। किचन में जाकर कहा, 'पहरेदारी की बात क्यों कही तुमने ?'

शान्त प्रकृति के लोग जब क्रोधित होते हैं तब उनके क्रोध का पारावार नहीं रहता ।

लेकिन शकुन्तला को इस क्रोध की परवाह नहीं। बोली, 'जो सच है वही कहा मैंने।'

'कब तुम्हें मेरी किस वात से इस प्रकार की नीचता का आभास हुआ है ?'

'नहीं । अब तक वेशक ऐसा अनुभव नहीं हुआ । वहुत-वहुत मेहरवानी तुम्हारी कि आज तक बहुत उदारता दिखायी तुमने । लेकिन लगता है अब तुम्हारी आस्थायें डाँवा-डोल हो रही हैं, इसलिये अधिक अनुभवी लोगों की शरण में जा रहे हो ।'

जासमान से गिरा सन्तोष। यह उसने कभी कल्पना भी न की थी कि माँ-वावू के यहाँ लाने के प्रस्ताव का वह ऐसा कुत्सित, षृष्य अर्थ निकालेगी। मगर क्यों? आखिर कौन-सी बात हो गई जिसके कारण ऐसी घिनौनी बात शकुल्तला के मन में आई? सन्तोष के मन के किसी कोने में जो बात कभी जागी तक नहीं, उसी बात को शकुन्तला ने इतनी आसानी से कैसे कह दिया?

सन्तोप और कठोरता से कहने लगा, 'तुम्हारे इस अनुमान में तुम्हारी नीचता ही प्रकट हो रही है। तुम्हें मां-वाबू अच्छे नहीं लगते, इस कारण उनका आना रोकने की चेण्टा में ऊल-जबूल बक रही हो। उन लोगों से तुम्हें इतनी जलन है कि एक तीन साल का वालक, जिसकी मां हो तुम, उससे भी नफरत करने लगीं तुम?'

'जो दुरे होते हैं, वे ऐसे ही होते हैं।'

नया घण्टे भर पहले भी शकुन्तला या सन्तोष को स्थाल आया था कि वे इस तरह भगड़ेंगे ? भगड़ सकेंगे ? कलह का भी शायद एक आकर्षण है, नशा है, इसी-लिये शायद जो आग एक पक्ष की नीरवता से वुक्त जाती वह क्रमशः वढ़ती ही चली ।

'मैंने तुम्हें कभी बुरी कहा है ?'

'कहा तो वेशक नहीं, पर जो स्याल तुम्हारे मन में अंकुरित हो शाखा फैला

रहा है, उसका प्रमाण तुम्हारे इस प्रस्ताव से मिस गया मुके। सेकिन, इतना ही टर है हो- इतने लाड़ से दोस्त को घर बुलाया क्यों या ?

सन्तोप की सहनशीलता समाप्त हो गई। दवे पर तीत्र स्वर से वह चीस पहा, 'यह तुमने ही कहा, मैंने नहीं, कि दोस्त के घर बाने से पत्नी का शील-मंग हो जाता है।'

आवाज में कटता घोलती धकुन्तला बोली, 'तुमने क्यों कहा कि तुम्हारे शास्त्र-हारों ने सो न जाने कब ही सावधान किया है 1 माना बयों नहीं उनका कहा ?"

'खि: गुकुन्तला ! हुजार बार छि: ! सानत है तुम पर अपने की इतना गिराते

राम नहीं आई सुन्हें ? व्ययं में यह क्या की वड़ सामने सा रही ही ?"

कठोर मुल-मुद्रा बनाये शकुन्तला न जाने कीन-सा कडू वा जवाब देने चली थी की सामात बलाईमैक्स के क्षण में रंगमंच का पर्दा हुट कर गिरा। उसकी दाई चन्दना हिस्त के दरवाजे पर आकर बोली, 'भामी जवन मखरी के कहे रह, तवन तो नाहीं मिलल । इसर मिली । पूरै रही कि काट होई, तनी बताये देव ।

ताज्य ! शकुनतला इस महानाटक को छोड़ आँगन के किनारे मछली देखने, उसे काटने का निर्देश देने बली गई । उससे भी ताज्जूब, कुछ ही देर बाद उसी मछली के सहारे चावल या सन्तोप दमतर भी चला गया । पराशर से मुलाकात न हुई । जाते वक्त सत्वीय ने देखा. उसका कमरा खाली था। पराशर सबह ही कही गया है. अभी

तक आया नहीं।

बहत देर बाद शीटा पराशर ।

उसके स्कूल की छुट्टी थी, अत: अल-सुबह ही प्रकाशक से मिलने चला गया या।""वापस आकर देला, मकान पर अजीव-सी शब्दहीनता छाई है। यह तो पता ही या कि इस वक्त सन्तोप रहेगा नही, यह भी पता या कि धकुन्तला अकेले-अकेले बाद नहीं करेगी। पराशर को यह भी पता वा कि दाई अब तक कब की जा चुकी होगी। फिर भी उसे लगा कि आज की चुप्पी और दिनों से कुछ ज्यादा ही है।

मुहल्ते में कहाँ गई है शकुन्तसा ?

मगर सारे कियाइ-खिड़की खुने छोड़ इस तरह जाना क्या मुमकिन है ? परा-

पर की देरी देख, उसका बाट जोहती सो तो नहीं गई शकुन्तला ?

बायस्म में जा पराश्चर ने अपनी प्रकृति के खिलाफ, खूब चोर-जोर से पानी दालने की आवाज के साथ स्नान पूरा किया । फटाफट वौतिया फटका । फिर भी सारे घर में वैसा ही समाटा खाया रहा । उसे ऐसा लगा कि किसी ने टोने-टोटफे से पर को ऐसा यशीमूत किया है कि गुंगा हो गया है वह 1

धरुन्तला को हो क्या गया ?

बीमार तो नहीं हो गई अचानक ?

काफी देर तक पराशर इसी उहा-पोह में रहा कि सन्तोप की अनुपस्थिति में उसके (शकुन्तला के) कमरे में जाकर पता करना उचित होगा या अनुचित । लेकिन इस अनिश्चय की स्थिति का सामना भी कब तक करे ?

अतः धैर्य की परीक्षा में वह फेल हो गया।

सोचा, चिन्ता किस बात की ? कमरे के अन्दर तो नहीं जायेगा वह, दरवाजे पर खड़े होकर हाल ही तो पूछेगा। इतना न करना भी बुरा होगा, कहीं सच ही वीमार हो, बुखार आ गया हो अचानक, और वह पूछे भी नहीं ? लौट कर सन्तोष जव सुनेगा, तो क्या सोचेगा ?

मतलव यह कि इच्छा के पक्ष में तर्क खड़ा कर इच्छा को वलवती किया पराशर ने।

इस कमरे से उस कमरे।

वीच में खाने वाला कमरा। मगर उस वक्त लग रहा है कि वीच की दूरी सागर की चौड़ाई-सी चौड़ी। ताज्जुव यह कि इस वक्त जो दूरी इतनी भयानक हो गई है, सन्तोप के घर पर रहने पर कभी दूरी-सी लगती नहीं। कित ी ही बार, छुट्टी के दिन, दोपहर को सन्तोप उसे अपने कमरे में घसीट ले गया है—ताश खेलने। परा-शर को ताश का न शऊर है न शौक—िकर भी सन्तोप उसे ले जाता। खेलना नहीं अाता, आओ सिखाता हूँ। शौक नहीं? खेलते-खेलते शौक आप ही हो जायेगा। ताश-वाश कुछ होता नहीं, होती ताश के नाम पर कुछ चुहलवाजी, कुछ गण्यवाजी। जो भी होता हो, सारी-सारी दोपहरिया काटी तो हैं उस कमरे में।

मगर सन्तोष की अनुपस्थिति कितनी डरावनी है। लेकिन, क्या पहले कभी सन्तोष की गैरहाजरी में वह घर पर रहा नहीं ?

क्यों नहीं ? बहुत बार ऐसे मौके आये हैं। लेकिन उन मौकों पर शकुन्तला कभी इस प्रकार निश्चिह्न नहीं हुई थी जैसे आज । सितार की मधुर भंकार सी वह तो पूरे वक्त घर के इस कमरे में, या उस किचन में, या बरामदे में भंकत होती फिरती थी।

हिम्मत वटोर, नपे-तुले कदमों से, पराशर शकुन्तला के कमरे के दरवाजे पर आया। सोचता आया कि सो रही होगी वह। मगर कहाँ शकुन्तला? कमरा तो खाली है।

बड़ी विचित्र बात है।

किचन में गया। किचन भी खाली!

एकाएक याद आया—कहीं अपने परम प्रिय वगीचे में न हो। बहुत मुमकिन हैं वहीं होगी।

उसका अनुमान सही निकला । थी वहीं । नहीं, फूल-पौधों की हिफाजत नहीं कर रही है, एक कोने पर पढ़े एक पत्थर पर पत्थर की मूरत-सी वैठी है ।

'वया कहने आपके ! यहाँ हैं आप ?'

चौकी राहुन्तला। वरु खड़ी हुई।

'आप भा गये ? कितनी देर हुई आपको आये ?'

'मुद्द हुई। नहां भी चुका।'

'हाय, हाय ! चलिये खाना सगाऊँ ।'

'ऐंसा जाप मत सोचियेगा कि महत्र प्रूख के मारे आपकी तलारा में निकता हूँ। मैं जब ने आया हूँ, यही सोच रहा या कि मुसम्मात की ही बया गया। न दिलाई यह रही हैं, न गुनाई। आपने भी तो साया नहीं खाना?

'मेहमान भूगे रहें और मैं था लूँ ? सानत है मुक्क पर !'

'अरे नहीं, सानत तो मुक्त पर है। मेरी वजह से आपको इतनी देर हुई। अभी तक सूखी देती हैं?'

'मेरी पानी तो लगाई । आएकी कहाँ ?'

'अभी नहीं खाऊँगी। मन नहीं हो रहा।'

'अभी भी नहीं लायेंगी? मतलब यह कि खायेंगी ही नहीं 1 मेरी बनह से आपका यह हाल हुआ? देखियेगा, कही भूखे पैट पिस-वित्त ने\*\*\*। मेरे कारण आपकी कितरी परेशानी उठानी पहती है।'

'ही।' 'ही? काहे का ही?'

'आपके कारण मुक्ते परेवानी ही परेवानी है।'

मुल्करा कर खाते में मन लगामा पराचर में । हायद सन्तोप के हामने न होने भी भयानहता से मुक्त होने के सिमे ही ग्रसंग यदन कर कहने समा, 'दाया नहीं आपने, पाटे में आप ही रही । आज की गोभी और यह मदसी बनी बहुत बढ़िया है । बया

नाम है इस प्रेपरेशन का ? रक्षा ? या और कुछ ?? बातावरण हस्का करने के परावार के इस प्रयास पर म्यान नहीं दिया सरस्यता ने । बहिक संगत कर कुछीं पर बैठी । कठोर और स्पष्ट रावशें में बोगी,

'आप से देख पूछना है।'

'पूछना ?' अचकवाया परायर ।

'हाँ । बोलती हूँ । उस दिन आप घी और आग की उपमा दे कर बगा कहना

भाह रहे ये ?'

कीप उठा पराचर का दिल। अपर इस वक्त सत्तोप यहाँ होता, हो काँग्रे हुँ दिल के बावजूद भी वह मुँह वन्द करने सामक जवाब दे सकता था। पापर पूव मुर कर मनाक करता। तीकन उस दिन, उस वक्त, उस निःशब्द दोपहर के एकान्त में उद्दे कोई जवाद नही मुक्का। काँप कर देवता रहा। सहुन्तता को ही गहाँ, मनर पुना कर पारो तरक देल सिया।

कोई कहीं नहीं —न चरिन्दा, न परिन्दा। कमरे के छुने किवाड़ के पास अपनी विदित देह फैलाये पढ़ा है नाल सिमेण्ट किया बरामदा, बिस पर भूग चमक ब् चौंघिया रही है। वरामदे के पार आँगन। आँगन की सीमान्त बताने के लिये ऊँची चहारदीवार।

उसके पार क्या दुनिया है !

जहां जीते जाते मनुष्य हैं, वातों की भंकार है, भरोसा है !

'वया हो गया ? बोलिये, जवाव दीजिये ?'

हिचिकिचाते हुये पराशर ने कहा, 'याद तो करने दीजिये, कव किस प्रसंग में मैंने ऐसा कहा था। इतने भारी प्रश्न का उत्तर इतनी जल्दी तो दिया नहीं जा सकता।'

इतना कुछ कह पाने पर पराशर की जवाब दी हुई हिम्मत फिर लौटने लगी। शब्द ब्रह्म का ही रूप है। शायद इसी कारण शब्द से भरोसा होता है। शब्द पर निर्भर किया जाता है।

शकुन्तला ने तीखेपन से कहा, 'टालिये मत । भूलने लायक प्रसंग नहीं है यह । बताइये, मुभे घी और आग की बात आपने शुरू क्यों की थी ?'

क्षण भर की चुप्पी। फिर अपनी चेतना पर छाने वाली जड़ता को भाड़ फेंका पराशर ने। शकुन्तला के मुख पर सीधी दृष्टि स्थापित करते हुये उसने कहा, 'जानना चाहती हैं? सुनिये फिर, यह बात है तो बहुत पुरानी, पर इसकी सच्चाई पर मुभे पूरा विश्वास है।'

सारे शरीर का खून आकर शकुन्तला के मुख पर इकट्ठा हो गया । उसने पहले प्रक्त से भी अधिक तीखा प्रक्त किया, 'आपको इस बात पर विक्वास है, यह आपने अपने दोस्त के आगे स्वीकारा है ?'

'जो वात सच है उसे स्वीकारने में हिचक कैसी ?'

'ভি: ! ভি: !! ভি: !!!'

अब तक के फिफ्फकते-हिचिकिचाते पराशर की आवाज में दृढ़ता आई । उसने वढ़े आत्मिविश्वास के साथ कहा, 'धिक्कार कर दूसरे की घोखा दिया जा सकता है देवी, अपने को नहीं । इस वाणी को आप खुद नकार सकती हैं ? वोलिये ?'

उतर गया खून। शायद आखिरी बूँद तक। राख सा रंगहीन हो गया था शकुन्तला का मुख। निर्जीव दृष्टि से देखती अति निर्जीव स्वर से बोली, 'अवश्य नकार सकती हूँ। यह सब वेकार की वार्ते हैं। न किसी शास्त्र में है, न पुराण में। यह तो महज इसलिये कहा जाता है कि औरत जात को हरम में बन्द रखने की छूट उपलब्ध हो। क्या मनुष्य इतना ही दुर्बल जीव है कि....'

'मनुष्य ही तो सब से दुर्बल जीव है।'

'में नहीं मानती ।'

शकुन्तला का सफेद पड़ा मुख, उसकी विपाद मरी आँखें और सूखे होंठों पर एक नजर डाला पराशर ने । मुस्कराहट विखरने लगी उसकी होंठों पर । प्रयास से मुस्कराहट को दवा उसने कहा, 'तव तो मानना ही पढ़ेगा कि आप असाघारण शक्ति-शालिनी हैं। मैं कमजोर हूँ। मैं यहाँ से चला जाऊँगा।' 'मने जायेंगे ?'

'हो,' कह कर परायर उठ छड़ा हुआ। चलते-चलते असने कहा, 'ऐसा ही तय किया है मैंने ।'

राजन्तला भी साथ ही सेवी है।

सामने जा, पराचार के करीन खड़ी होती है।

अपने तेज चलते सौंधों पर काबू पाने का विफल प्रयास करती सकुन्तता मोली, ऐसा आपने क्यों तम किया ?'

'यही रहना संभव नहीं, इसलिये।'

'वयों असंसय है ?'

सन्ये बरामदे के इस धोर से उस धोर तक परासर चकर लगा रहा है। उन्हों माहें सीने पर बंधी है, महुन्छना के इस प्रश्न से नाहों का कराल यह जाता है, मुद्रा की रिवाम कठीर हो जाती हैं। केंगा माया और सन्यी नाक पर दुख्ता की सनक रुपट से स्पट्टत होती है। चमठे-चमते घड़-चना के करीज आ मर कर जाता है यह सहसा। वीप्रता फुटती है उसकी आवाज में अब वह कहता है, 'यूख रही हैं मुक्खे ? बना आप खुर नहीं जानती कि रहना क्यों असंगद हैं? मानवनाति की दुबैनता के विचय में अनुमत न एयने नानी महिमामभी धिक्याचिनी देवी, जानती नहीं हैं आप क्यों अर्थनव है सेरा यहाँ रहना?

सारे प्रयास विफल हो गये ।

सारे पर सुल गये। लड़ी भी शकुनता । अवानक, वही पून पर पत्म हो देठ गई। दो हुसेलियों में मूंह हिस्सा कर आर्तनाय कर उठी, 'आनती हूँ। यून अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी, आपका जाना नहीं होगा। अगर आप चले गये तो अपने को कभी माउन कर सुकरी में !!

उसी जगह, उसी सरह बैठी रही शकुरतना ।

उसे पुख देर देखता रहा पराशर । फिर, बिना एक भी शब्द सीते चणन पटन निकल गया पर थे।

राहर की छाया नहीं पढ़ी है इस स्थान पर ।

मने की बात यह है कि इस जगह से सी सवा सी गन की हुरी पर बनी रेस की पटरी पार करने पर ही जगह की सकत बिल्कुल बदली-बदली गनर आती है। वहीं पेड़-मोमों का राज है, राज है अन्धेर का।

हुछ दूर तक पाहरही समान और सपाट है, फिर असपतन, उनह-रानड़ । रदना अधिक असमान कि सप्तन पहन कर सतना सतरे से सामी नहीं । पर मजबूरी पी, बेटने सायक कोई समह थी नहीं, जतः परासर को समते ही रहना पड़ा ।

नया करे वह ?

यह जो चला आया है, क्या दोस्त की आश्रय-छाया से यही उसका अन्तिम हट आना है ? अब और वापस न जाये वह ?

नहीं । यह नहीं हो सकता । वहुत दृष्टिकटु होगा वह ।

बहुत ही घृण्य होगा उसका ऐसा करना।

कम से कम एक बार उसको जाना ही पड़ेगा। एक बार जाकर खड़ा होना ही पड़ेगा सन्तोप के सामने। दोस्त ने उस पर विश्वास किया है, उसे उस विश्वास की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। दोस्त से वेईमानी कर वह जिन्दा कैसे रहेगा।

यह वात जब पराशर के मन में जागी तो उसे वड़ा ताज्जुब हुआ।

क्या इसी को विधि का विवान कहते हैं ? क्या सच ही, सब की दृष्टि के अगो-चर कोई भाग्य-विद्याता है ? क्या सच ही वह आड़ में हैंसता या करता है ? हैंसता है मनुष्य की मूढ़ता देख, उसका दुःसाहस देख, अपने पर मनुष्य की अगाद्य आस्था देख ?

घत तेरे की पराशर राय! यह तूने क्या किया? सस्ते उपन्यास के सस्ते नायक की तरह मित्र की पत्नी के प्रेम में डूवा! इससे शर्मनाक कुछ क्या कल्पनीय है? क्या इससे अधिक मूर्खता हो सकती है?

लेकिन क्या यह सब केवल पराशर ने ही किया ?

केवल पराशर ने ?

शकुन्तला ?

हर क्षण, हर वाक्य से, हर दुष्टि से क्या वह प्रचण्ड शक्ति खींचती नहीं रही पराशर को अपनी ओर ? मनोवैज्ञानिक पराशर राय ने शकुन्तला की नब्ज सही-सही नहीं पढ़ी थी क्या ?

अगर शकुन्तला अपनी जगह अटल रहती, अगर कमजोर न हो जाती, तो क्या पराशर अपनी चित्त वृत्तियों से इस प्रकार हार मानता ? अव वात ऐसे कगार पर आ खड़ी हुई है कि हार मानने के अलावा कर ही क्या सकता है। जिस वाला को मुक्तसे प्रेम है, क्या इच्छा नहीं होती, कि एक वार कम से कम उससे अन्तरंग हों ? क्या एक वार भी इच्छा नहीं होनी चाहिये कि अपने हृदय के कपाट उन्मुक्त कर उससे कहें कि मैं भी हाड़-माँस का जीव हूँ, लकड़ी-पत्थर नहीं ?

फिर भी शायद यह बात किसी दिन न खुलती, जो बात अनकही थी, वह अनकही ही रह जाती, अगर आज की यह विचित्र स्थिति न आती सामने।

चलते-चलते बहुत दूर निकल गया पराशर, ख्याल ही नहीं कहाँ जा रहा है, कितनी दूर चला आया। उसे सिर्फ यही सवाल बार-बार सालता रहा, क्यों इतनी कमजोर हो गई शकुन्तला!

ताज्जुव ! वहुत ही ताज्जुव !!

लेकिन, अगर सोचा जाये, तो शायद लगे कि इतना ताज्जुव मानने की कोई बात नहीं है यह।

एडून्तला अगर परावर के किसी उपन्यास की नायिका होती, तो वह भी ऐसा हो करती । यही स्वामाविक होता ।

फिर भी बादचर्य ही होता है परावर को । बार-बार उसे वह दिन बाद बाता जिस दिन उसने राजुन्तना को पहली बार देखा था । उस दिन वह कितनी धुरा सग रही भी । कितना मुखी और परितृष्य था सन्तोष ।

परागर ने उस दोनों के मुसीं से उस वातन्द को, उस तृष्ति को पींध कर निर्माह कर दिया है।

सगर पराश्चर करे तो बबा ?

अपने को विकारों से, सानत-मनामत से सार-तार नहीं कर पा रहा है पए-एए, बचोंकि इतने दिनों बाद इस सच विधिन्नित पर विश्वास करना सुरू किया है उसने 1

होभ, दु:ख, सज्या । पुनक, रोमांच, सुख । हसमें कोई राक नहीं कि यह बातें परसर-विरोधी हैं। सेकिन यह भी सब हैं कि यें सर्वेदा एक दूसरे से नियदी रहती हैं। न हाई असग किया जा सकता है, न एक के दिना दूसरे को पहचाना जा सकता है।

वस श्रीतता गया ।

रायंनारायण के अस्त होने का समय भारतम है ।

ऐसे समय पराधर को होश माया कि वह बहुत दूर निकल भाषा है। उसे मह भी नहीं पता कि कीन सी अगढ़ है यह। अब इतना ही रास्ता नापस भागा है।

। नहां पता कि कान सा अगह ह यह । अब इतना हा रास्ता बायस आना

दूबते सूर्यं की किरणें विपक्ता चीना बरखा रही है बरती वर ? तृप-गुन्मों पर ? छड़े जोहड़ पोदरों पर ! उनके सोना बरखाने में नहीं कुपगता नहीं ! कभी न पुक्ते वाले अपने मन्दार से कितना मोमा, कितना ऐस्वयं बरखा रही हैं वे । जब कम्पेरा सानं नगना है वह समता है कि डायद अब कुछ नहीं बचा ! सूना हो गया है उनका मगदार ! बेकिन नहीं, फिर चमक उदता है मूर्ये, विपने सोने की सारायें किर ऐस्वयं-मिक्ट करती है परती की !

मनुष्य ऐसा दीन-दरिद बयों है ? तसका ऐस्वर्य एक बार समान्त होने पर सर्वेषा के लिये क्यों समान्त हो जाता है ?

सन्तीप घर के सामने वाली सङ्क पर चनकर काट रहा था।

परायर को देखते ही आये बड़ा । अपने आनन्दी रवभाव के अनुसार हो-हत्सा नहीं मचाया, सेनिन धान्त और सहज स्वर में पूछा, 'क्यों मई पराधर पाय, मानना क्या है ? कापी कलम से कही आयन जमा लिया था वया !' 'हाँ, जरा देरी हो गई।'

'जरा ? दोपहर को खाना खाने के फौरन बाद ही वाहर चले गये थे ।'

'दोपहर को ? हो सकता है। ठीक याद नहीं।'

ऊल-जलूल चिन्ताओं में हूबे पराशर के मन में एक प्रश्न कींचा। किसने बताया सन्तोष से, कब का गया हुआ है वह ? तो क्या शकुन्तला ने ? नारी जाति भी क्या खूब है! कितनी जल्दी सुलका लेती हैं यह लोग अपने को।

'तुम दोनों मेरे इन्तजार में विना खाये-पिये वैठे हो ? जार्झ, जल्दी से नहा

लूँ।'

'हवा में नमी है, ठण्ड भी, इतनी रात गये नहाने ....?'

'नहा ही लूं ।'

सहज साधारण वार्तालाप ।

कौन कहेगा कि कहने वाले के दिल और दिमाग में वनण्डर मचा है।

ऐसा ही होता है। संसार का यही नियम है। कितना ही तूफान मचा हो मन में, सहज और शान्त होने का दिखावा करना ही पड़ता है।

दिखावे का यह वाँच जब तक है, तब तक सब ठीक-ठाक है, जिस दिन यह दूटता है उसी दिन गाज गिरती है।

जैसे ही यह बाँघ ट्रटा वैसे ही विखर जाता है सम्मान, नीलामी हो जाती है इज्जत की । इसी कारण मनुष्य अपनी सारी ताकत से इस दिखावें की रक्षा करता है।

सन्तोष सोचता है, 'शुक्र है, आज शकुन्तला से जो तकरार हुई मेरी, उसका पराशर को पता नहीं चला ।'

पराशर सोचता है, 'दोपहर की उस घटना की बात सन्तोष को मालूम नहीं है, यही बड़ी अच्छी बात है।'

और शकुन्तला ?

वह क्या सोच रही है, यह शायद वह खुद भी नहीं जानती। उसके विषय में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह एकदम शान्त हो गई है। शान्त ही नहीं, सहज भी। उसे देख यह लगता ही नहीं कि आज ही सुवह सन्तोप के साथ उसकी भड़प हो गई है। दोपहर को जिस नाटक का मंचन हुआ था, उस समय तो वह घर पर थी ही नहीं!

उसने खुद ही आगे वढ़ कर सन्तोप से कहा था कि दोपहर की खाना खाने के फौरन वाद ही पराशर कहीं गया है, अभी तक वापस नहीं आया । पराशर जब लौटा तब उसी ने पहल किया । इतनी घूप में दिन भर वाहर रहने के कारण चिन्ता और उद्देग प्रकट करती रही।

विना किसी हील-हुज्जत के रात का खाना पूरा हो गया।

परागर जब अपने कमरे की ओर जाने सपा तो सन्तोप ने करण हो कहा, 'क्यों रे. अभी सोना है तके ?'

'अभी ?' पराचार ने हैंस कर कहा, 'अभी की तो क्या बात, पता नहीं आज की रात मुक्ते कवई नीद आयेगी या नहीं।'

'मतसब ?'

'मतत्व, फिक । चित्ता । मुक्ते तो खीफ है, कही मारे चिन्ता के, एक रात में मेरे सारे बाल सकेद न हो जायें ।

शंकित हो सन्तोध ने कहा, 'बया मामला है ?'

'मामला मुनने की स्वाहिश है सो आराम से बैठो, बताता है ।'

परागर की साट पर बैठते हुये सन्तोप ने कहा, 'तुम्हारी बातों से तो मेरा डिल कापने लगा है 1'

शोम और म्लानि से भरा था पराधर का स्वर । उसने कहा, 'मना किया या मैंने तुमसे । कहा था कि खाल सोद कर पढ़ियाल को घर बुलाना बुढिमान का काम नहीं । मनर तुमने मेरी एक नहीं सुनी । अब पीटी अपना सिर ।'

'नया कह रहे हो पराश्चर ? तुम्हारी एक भी बात मैं समक नहीं पा रहा ।'

'त समक्त पाने की क्या बात है ? एक्टम स्पष्ट ही वो कह रहा हूँ । तुम्हारी परवाली को प्रमुख प्रेम हो गदा है। तो, अब वो करना है करो। अभी भी बक्त है, मुक्ते जाने दो। अगर अभी भी नही आनते, तो आगे की जिम्मेदारी में नहीं से सकता।'

मगर प्रास्वर्ष ! सन्तोग चौँनता नहीं । तिलमिलाता मी नहीं । बड़ी विचित्र सी पुरकराहट फैतती है उसके मुख पर । धीरे पर स्वय्ट घवरों में कहता है वह, 'घर से जाने देने पर ही तुम उतके मन से भी चले जाओंगे, है ऐसी कोई गारप्टी ?'

सन्तीय के इस मन्तव्य पर वराधर पहने ती कुछ देर कुत रहा, फिर मजाक के सहने में बोला, भिरा ब्यास या कि मैं तुन्हें नई सदर सुना कर चौंका दूँगा।'

'तहीं मेरे माई, इस बार तुम ऐसा कर न सके। सुम्हारे मन में यह शुबहा कद से हैं गरहे राज?'

'पुनहा ? पुनहा की बात कहाँ से आई ? मुफ्ते तो इस बात का पूरा-पूरा विस्वात है ! किता गोरा हैं तुकते ! फिर भी यह हाल मेरा ! इसी को तकरीर का फेर करते हैं।'

भर पहुंच है। 'श्रोफ सन्तीप !' पराश्चर ने सन्तीप के कर्ग्यों को फ्रक्फोर कर कहा, 'यह मजाक का वक्त नहीं, जरा सीरियससी सोची इस बात की !'

'सीरियसभी ?'

पराजर के विस्तरे पर पतरते हुये सन्तोप ने कहा, 'श्वीरियसनी सोर्चू ? ठीक है, अगर यही इच्छा है तुम्हारी, तो ऐसा ही होगा । लेकिन सीरियस होने पर मेरा क्या हाल होगा यह भी सोचा है तुमने ?' सन्तोष का व्यंग्य व्यंग्य नहीं रुदन सा लगा पराशर को ।

पुरुप की बाँखों में बाँसू नहीं आते । रोने के बदले हँसी आती है उन्हें । ऐसी हँसी हैंसना बौरतों को नहीं आता ।

सन्तोप की रुदन-भरी हैंसी के साथ मेल खाते स्तिमित स्वर में पराशर ने कहा, 'चाहता हैं कि तू मुक्ते मत रोक। कल ही चला जाऊँ मैं।'

'जाने नहीं दुँ तो ?'

'बहुत हो चुका सन्तोप, अब बस कर ।' पराशर ने सन्तोष के सिर पर हाथ फेरते हुये कहा, 'मेरे जाने की राह में रोड़े डाल अब और मूर्खता मत कर । मुक्ते जाना ही पड़ेगा । जाने दे मुक्ते मेरे भाई । मेरे चले जाने से सब ठीक हो जायेगा ।'

सन्तोष बोला नहीं, सिर हिलाता रहा दाँगें-वाँगें । मतलव यह कि कुछ भी ठीक न होगा ।

लीम कर पराशर ने कहा, 'बोलता क्यों नहीं ? इस तरह सिर हिला मना क्यों कर रहा है ?'

'मना क्यों कर रहा हूँ, इतना भी नहीं जानता तू ? इतनी किताबें लिख डालीं तूने, मानव मन की इतनी गुरिययां मुलभा डालीं अपने उपन्यासों में । इस वक्त इस स्थिति में तू, चला जायेगा तो उसका क्या होगा ? वह तो मारे अन्तर्दाह के मर जायेगी ।'

पीड़ा से तड़प कर पराशर ने कहा, 'इस प्रसंग को अब बन्द कर सन्तोप । मुभे इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा । मेरा यहाँ रहना अब कतई मुमिकन नहीं । सुख-शान्ति से परिपूर्ण था तेरा घर । यह मैंने क्या किया ? राहु होकर तेरे सुख-चैन को निगल गया मैं ? इस लज्जा को मैं कैसे सहुँगा ?'

सन्तोप ने जवाव न दिया, दोनों हाथों से पराशर का दाहिना हाथ पकड़ कर दवाया । उसके इस स्पर्श से व्यक्त होती है, उसके अन्तर्मन से उठती भावना, मित्र के प्रति अपार स्नेह और निश्वास । पराशर पर उसे क्रोध नहीं । घृणा या अविश्वास भी नहीं । जो है वह है, पराजय-जनित आत्म-धिक्कार—वह भी स्पष्ट नहीं, तीव्र नहीं—अत्यन्त मिलन और कृष्ठाग्रस्त ।

सन्तोप की बन्द हथेलियों पर अपना बाँगाँ हाथ रख पराशर ने खेद और क्षोभ की हैंसी हैंस कर कहा, 'काश ! यह सब न हुआ होता। न मैं यहाँ आता, न तेरी विगया भुलसती!'

सन्तोप ने ठहाका लगाया। हँसते-हँसते कहा, 'वयों अपने को दोपी ठहराता है भाई? जहाँ वारूद मौजूद है, वहाँ आग तो लगनी ही थी, आज चाहे कल, तेरी मौजूदगी तो महज एक बहाना है। एक वात बताऊँ? बहुत सी बातें हैं। पहले जिनका तारपर्य मेरी समक्ष में नहीं आता था, अब मैं उन्हें ठीक-ठीक समक्षने लगा हैं। मेरा

श्याल है. तम्हारे कारण मेरा घाटा नहीं, फायदा ही हवा है 1 आज तक जिस सिक्के को सरा मान बहुत खुरा था, तुम्हारे बाने से उसका खोटापन पकड लिया ।"

भीसा न कहो सन्तोप । कौन कह सकता है ? तम्हारा सिक्का सरा ही था. ऐसा भी तो हो सकता है !"

'धरे-बोटे की पहचान तो जैववाने पर ही होती है न ! बिना जाँच के, धोटे

सिक्ते को बगर अगर्फी समक्त विजोरी में सहेज कर रख दिया जाये वो आत्म-सव बबस्य मिलता है, सचाई का सामना कभी नहीं होता ।"

बिल जिनका नि: यंक होता है, अवानक चोट पड़ने पर वे ही सब से अधिक षायल होते हैं। सन्तोय इतना अधिक घायल हो गया है कि अब वह मौ-बाबू या थिएंद्र की में आने की बात जवान पर सा नहीं सकता । अतः यह धूप ही रहता है। वसका विवेक मगर उसे निएन्तर कवीटता, सत्तर्क करता । कहता, 'श्रान्तला हुव रही है। मगर यह भी क्या जिनत है कि वह इब रही है, तो उसे इबने दो ? तम पति हो, रशक हो। उसके मले-बरे की जिम्मेदारी सम्हारी है। सम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ।'

एक क्षोर विवेक । इसरी जोर क्षोम । इनके आपसी इन्द्र में विवेक पराजित होता है।

और फिर विवेक हारे भी क्यों न ? रशक तो वह है, नवर शपुन्तला की रहा वह किस क्षमियार से करेगा ? बिस्टू से ? राम कही ! वह तो इस महासागर में कागज की नाव है।

## पाँच

भाभी की मौसेरी भाभी ने उलाहने से कहा, 'यह भी कोई तरीका है? इस तरह घर-वार छोड़ कर परदेशी हो जाना था तुम्हें बबुआजी? घर-दार सब तुम्हारा। तुम ठहरे मालिक, में कहां की कौन आ कर यहां ऐसी वसी कि तुम्हें वेघर होना पड़ा? हाय! हाय! हाय! मेरा तो मारे लाज के मर जाने को जी चाहता है। मैं आज ही बीबी को खत लिखूंगी कि वहुत रह ली वह मद्रास में। अब आ कर अपना घर-वार संभाले, में भी रुखता हो जाऊं!'

एक साँस में इतना सारा कह कर महिला ने उसाँस थे मुँह बन्द किया।

इस किस्म के नाटक के लिये पराशर तैयार होकर ही आया था, इसलिये घव-राया नहीं। मुस्करा कर कहने लगा, 'यह कोई खास बात नहीं भाभीजी। महिला जाति की यह विशेषता है। वह वेवात ही अपने को दोषी मान मारे शरम के गर जाने की आकांक्षा का पोषण करती है।'

भाभी की मौसेरी भाभी इतनी गावदी तो नहीं कि पराशर की वात को न समर्भें। समभ गई, पर जवाव अपने भोण्डे ढंग से ही दिया उन्होंने। बोलीं, 'ऐसा कहने से कैसे होगा? अरे भाई, यह मकान हमेशा ही तुम्हारा था। तुम्हीं लोग यहाँ हमेशा से रहते चले आ रहे हो। मेरे यहाँ आते ही तुम्हारा स्कूल-दफ्तर सब इतना हूर हो गया कि यहाँ से तुम्हें जाना पड़ा? यह बात तो नादान-से-नादान बच्चे के गले भी नहीं उतरेगी जी!'

'तव तो मजबूरी है !' कह कर पराशर सीढ़ी चढ़ ऊपर जाने को हुआ। भाभी की भाभी ने हड़वड़ा कर कहा, 'ऊपर वाले कमरे में जा रहे हो क्या बबुआजी ?'

पराशर ने पीछे मुड़ कर देखा, मगर जवाव नहीं दिया। पीछे-पीछे आती भाभी की भाभी हाँफ-हाँफ कर कहती रहीं, 'वह जो उस दिन दफ्तर के दूर हो जाने की बात कह कर यहाँ से गये बबुआजी, तब से तो फिर फाँकने भी नहीं आये। लोगों की बातों से पता चला कि तुम अब मेस में भी नहीं रहते। कहीं किसी दोस्त के घर पर रहते हो। दोस्त की बीबी को यहाँ-वहाँ सैर-सपाटा कराने अवसर ही ले जाया करते हो।'

इस आक्रमण से परावार पहले हतवाक हुआ।

कुछ संभल कर उसने कहा, 'आपका प्रसंग इस समय कुछ अप्रारंगिक लग रहा है। करर जाने से मेरे पूपने-फिरने का नया रिस्ता ?'

मामी की भाभी का भारी चेहरा कुछ और भारी हुआ। बोली, 'यह बात नहीं ! बुग्हारे वापस आने के कोई आबार न देख मैंने उस कमरे को मेन्दी विद्या के पृत्रे का कमरे को मेन्दी विद्या के पृत्रे का कमर बना दिया है। फिक को कोई बात नहीं, तुम्हारे एक बार कहने पर कि यही रहोंगे, मैं भीरन खाली कर हूँ वी कमरा। बाज तो पता न या, अगर जरा-सी सबना पहने से देने तो बहा अच्छा हाता।'

में होड़ी पहते-जबूदे पराणर रका 1 मानी की मीसेरी माफी की मारी-भारी गालों साली गावरी राजन को ब्यान से देखा । फिर सीझी और पर के बदले-पदले माहील पर ब्यान दिया । उसने देखा, सीझी के सामने जहां सी गाँउ न तकन जलता मा नहीं सापद दस बाट का एक बस्त मुझ्न रहा है। वह भी पूर्व और मकड़ी के लासे से अटा है ! वहां खड़े-खड़े उसने देखा, सम्मे बराबदे के कोने में एक खाशी बालटी मुद्दक रही है। उसके करोब उतरे हुँव करहों का बेर 1 बिड़की से सटक रहा है एक गादा गमदा । खड़की के नोचे, फर्ज पर खेंने हैं सबनों के मुखे छिलके । और सीवानों की हालत सी ! असे से पंग-रोजन से संविध्य दीवालों साम पूरे परिदेश को मुंह विद्वा रही हैं।

मह पराशर का घर है। उसका अपना घर ।

मही उसका जन्म हुआ है। यही वह पता-बढ़ा है। हो सकता है जब उसका परिवार यही रहता या तब इतनी गन्दगी नही थी, जगर कोई खास नफासत से सजा-पत्रा भी नहीं था। वाज्युव यह है कि जब वह रहता या तब बया कभी भी उसे अपने पर की कुभीता इतनी खनी थी?

कारण यह था, जब पराधर इती परिषि के अन्दर से इसे देखता था, परिषि है निकल कर नहीं ! बाहर खड़े दर्धक की दृष्टि से देखते-देखते पराधर को यह सोच कर बारवर्ष है। यहा था कि किशी समय वह भी यही रहता था, यही का था ! अभी मोड़े दिन पहले भी मही रहता था वह ! यहीं बीता है उसका बाल्य, कैशोर, प्रयम सीवन 1 यहीं मकान है जो उसके नाम से चिक्कित है । पराधर के पूर्व की तीन पीड़ियों की पास्पार है यह !

भी पास्पार है यह !

में विदेश सात्मा, पराधर के पिता, पितामह और प्रिप्तामह, वया चाहते हैं ?

उन्होंने अपने बाद बाने वाली शीदियों के विसे जो ये हुँट दिरासत के रूप है हो है, बबा उनकी वादी बान वाली वाली शिवयों के विसे जो ये हूँट दिरासत के रूप है हो है, बबा उनकी यही इच्छा है कि इब परिवार में कम तेने के कर-स्वरूप पराधर के परिवार पर की लिए बरकरार रासे का उत्तरासित्व वा गया है ? बनर पराधर उनकी इस बाता का पातन न करें? अगर वह अपना पिन परिवार या अपने के लिए वा जाना करें ? अगर वह से से बहुत इस बता जाना चाहें ? मेरे नाम परिवार से वा जीवन मुस्त करने का प्रवास करें ? जिस जीवन में माम परिवार से ती अपने में माम परिवार से ती अपने में माम परिवार ने से ती जीवन में साम गया हो, सिना की स्वार करें ? जिस जीवन में माम गया हो, सिना की स्वार माम त्या हो, परिवार नमा हो, समाज की साम गया हो, परिवार नमा हो हो सम

मय योवन एकाकार होकर जीने की कामना को सफल कर सकें ? तव ये लोग क्या करेंगे ? जहाँ भी हैं ये विदेही आत्मा, क्या वहाँ से वे लोग क्रोधित हो अभिशापों की वर्षा करेंगे ? क्या इन दोनों नवीन प्रेमियों के दुःसाहस पर खुव्य हो दीर्घनिश्वास ले तहपेंगे ?

अपनी इस विकट कल्पना से हँसी माई पराशर को । विह्नलता के बादल छँट गये। भाभी की भाभी से हँस कर कहा, 'तो मेरा ऊपर जाना मना है ? कितावें थीं हो-तीन…'

भाभी की भाभी परेशान-सी हो बोलीं, 'अरे ववुआजी, कैसी बात करते हो ? मना क्यों होने लगा ? ऐसी कौन-सी बात कह दी मैंने कि तुम ऐसा सोचने लगे ?…. मेन्ती "अरी ओ मेन्ती, जरा नीचे तो आना एक वार । महिला की परेशानी देख पराशर को यह समभते देर न लगी कि मेन्ती नामधारी जीव के नीचे आ जाने के पहले वे पराशर को ऊपर जाने देने को तैयार नहीं।

भाभी की भाभी का यह रूप पराक्षर को वड़ा अजीव, वड़ा नया-सा लगा। कारण, जमाना था जब उन्होंने इस 'मेन्ती' को ही पराक्षर का तपोभंग करने के काम में लगाया था, जिसके कारण पराक्षर घर छोड़ कर भागा था। तो फिर अब क्या हो गया?

किसी निष्कर्प पर पहुँचने के पहले ही भाभी की भाभी ने फिर कहना शुरू किया, 'बबुआजी, आज की रात अगर बैठक में काट लेते तो बड़ी कृपा होती। कल तुम्हारा कमरा अवस्य खाली कर देंगे…।'

कितनी आकुती थी उनके स्वर में !

सुनते ही पराशर के सिर-से-पाँव तक आग लग गयी। वड़ी किठनाई से मन में उफनते क्रीय को रोक कर कहा, 'यह आपने कैसे जान लिया कि मैं यहाँ रहने-खाने-सोने के इरादे ही से आया हूँ ?'

'यही तो उचित है वनुआजी ! वीवी का पत्र आया है । उन्होंने किसा है कि तुन्हें यहीं रहना चाहिये । नहीं तो जितने मुँह उतनी वार्ते फैन रही हैं ।'

तो यह वात है !

पराशर के अवोध चित्त पर ज्ञान की एक विशाल प्रकाश रेखा! तो यही कारण है कि उसे मेन्ती के रहते ऊपर जाना मना है! इसीलिये सीढ़ी से ही पहरेदारी की शुरुआत!

'कीन-सी बातें फैल रही हैं ?' पराशर ने ब्यंग्य से मुस्करा कर पूछा, 'यही न कि दोस्त की बीबी को ले कलकत्तें का सैर-सपाटा कर रहा हूँ ?'

'वमा कर रहे हो क्या नहीं, यह तो वबुवाजी तुम्हीं जानो ।' महिला ने रूट होकर कहा, 'मुक्ते जो मुनासिव लगा वह मैंने कहा । वात चल ही पड़ी तो भाई, यह भी कहना पड़ेगा कि इससे तो यही अच्छा था कि वक्त से शादी-व्याह कर गृहस्थी वसा तेते । हमारा तो ऐसा ही ख्याल है ।' पराशर ने कहा, 'अपने-अपने बंग से स्वतंत्र चिन्तन का अधिकार तो सभी को है।'

'हम तो बबुधाजी, पढे-लिखे हैं नहीं कि स्वतंत्र-परतंत्र के भेद को समर्के । तुम हिताद सिखने वाले सोगों की बात ही निराली है।'

एक बात स्पष्ट हुई । पराचर ने जो उनकी परिकल्पना का तहस नहस किया, इस निराग से महिला बौजना गई हैं।

'बात दो आपने बहुत ठीक कही है। इस लोगों की बात ही निराली है।' कह परातर बोर से हैंसा, 'अच्छा जी, तो फिर चर्चुं!'

'बल जाओंगे ? बयों ? ऐसा भला बयों ? रहोने नही ?'

'में रहने तो आया नहीं था।' कह पराशर सीड़ी से अवरने लगा। मगर सबतीयत वो यह यी कि नह नहीं रहने के दरादे से ही नया था। नह नहीं गया था, गायर, मगते से अपनी रक्षा करने। शहर के दिलागतम छोर से भाग कर अगर उत्तर छोर में खिला करता दो क्या हुछ बोहा सफल भी न होता? वह यहाँ भाग कर ही जाया या। दिसने के विये ही आया था। यह आया था आय से दूर हट जाने के तिये सेह एंड जाने के निये। कम-से-कम आज की रांत के लिये शरण जेने भागा या। यह आया था आ की स्व

अब पराहार बया करे ?

अगर विधाता ही बाधक हो तो क्या कर सकता है कोई ?

कहीं जाकर जान सवाये पराशर ? यहां तो शरण नही, आध्य नहीं, उल्टे रकारट के कोटे विद्यापे गये हैं।

क्या करता पराक्षर ? विधि-विधान के आगे हिधियार बाल वह दक्षिण-गामी क्य में आ कैता।

देसा लाये तो जीवन की जाटलताओं की जुरुआत ऐसी छोटी-छोटी बातों से ही हीती है। कीन कह सकता है, अगर उस रात को परासर अपने पुरतेनी मकान में रह जाता, बापस उस पर में न काता, तो धायन दीन व्यक्तियों के जीवन की गति किसी और दिशा में में होती। यह भी हो सकता है कि किसी भी नथी दिशा में न पुरती, सरल-स्वरम दंग से स्वामायिक पारा में पहने जैसी बहुती रहती। दिशा में में जिये बापूमर में जिये बापूमर में जो तूकन आपा मा बहु धान्त हो जाता—तुकान के प्रेपेड़ से रावेड ओवन में जो हत्वास मधी थी वह भी धीरे-धीरे स्विमित होती। समय से साम दिशुल भी हो जाती। ही सकता है पीच-सात दिन पर जब कभी परागर फिर जाता थी यह लोग कहते, 'को जी, कही वे हतने दिन ? बिना बोले-बिटायंस मही गायन है गायन है भी कहते, 'कही के स्वतंत्र दिन पर जब कभी परागर फिर जाता थी यह लोग कहते, 'को जी, कही वे हतने दिन ? बिना बोले-बिटायंस मही गायन है गायन है भी कहते, 'कही के स्वतंत्र दिन ? बिना बोले-बिटायंस मही गायन है भी के दे ?

जबाब में पराश्चर सतज्ज मुस्कान विधेर कर धेद प्रकट करता, 'हां भाई, प्या बतायें, अचानक जरूरी काम पढ़ गया था । तुम्हें मूचना देने को भी पूर्यंत नहीं मिली । सोच रहा हूँ अभी कुछ दिनं उघर ही रेहूँ, मतलब जब तक सिर पर आया यह काम पुरा नहीं हो जाता ।'

सन्तोप कुछ मजाक में, कुछ बीपचारिकतावश पूछता, 'ऐसा वया जरूरी काम

क्षा पड़ा है यार कि यहाँ रह कर उसे पूरा न कर सकोगे ?"

कुछ भेंपता, कुछ खिसियाता हुआ पराशर जवाव देता, 'क्या वताऊँ यार, है ही मामला थोड़ा भमेले वाला । सामने-सामने रहने पर निपटना आसान होगा ।'

रूठने का वहाना कर शकुन्तला कहती, 'क्यों वहाना बना रहे हैं ? साफ-साफ कहते क्यों नहीं कि मेरा बनाया खाना आपसे खाया नहीं जा रहा है।'

'आप मालिक हैं, जो चाहे सोच लीजिये,' कहता पराशर अपने ट्रंक-सूटकेस में सामान समेटने लगता और सपत्नीक सन्तोष क्षुट्य हो उसका सामान समेटना देखते, पर उसके चले जाने को स्वीकार भी कर लेते।

फिर?

फिर क्या होता ? होना क्या था ? मानव-समाज के आदियुग से जो होता आया है, उसी की एक और पुनरावृत्ति होती । शंकुन्तला और प्रांशर की यह क्षणिक आत्म-विस्मृति की स्मृति मानस पटल के किसी अतल में ह्व जाती । हो सकता है एकान्त के किसी असतर्क क्षण में वह स्मृति ऊपर की सतह पर आती, मगर तब तक इतना परिवर्तन हो चुका होता इन दोनों का कि उस स्मृति से वे कुण्ठित भी न होते । हो सकता है कभी-कभार सामना हो जाता । तब औपचारिकतावश कुशल-प्रश्नों के विनिमय के अलावा कुछ कहने-सूनने को भी न रह जाता ।

पर ऐसा हो न सका।

शहर की उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा में वापस आना पड़ा पराशर को, ताकि जीवन की यह जटिल गुत्थी उलफ कर और भी जटिल हो जाये।

विधि-वियान को मानने के अलावा उपाय भी वया है ?

सड़क के किनारे, इम्प्र्वमेण्ट ट्रस्ट के सीजन्य से, अभी भी रेत और स्टोन-चिप्स की ढेर लगी है। यहाँ-वहाँ इक्के-दुक्के पेड़, सड़क खुली-खुली। दृष्टि दौड़ाइये तो रकती नहीं, दूर तक दिखाई पड़ता है। वस से उतर कुछ दूर चलने पर ही दूर से एकतला वह छोटा-सा मकान दिखाई पड़ता है।

खिड़िकयों के वन्द पत्ले। पत्लों के शीशे से छन कर आती नीली रोशनी की माया। स्वप्न-लोक की छाया।

हाँ। ऐसा ही। वह छोटा-सा मकान, जिसकी चौड़ी खिड़िक्यों के वन्द पत्लों से रोशनी छन कर वाहर आ रही थी, दूर से स्वप्नलोक सा ही लग रहा था। कितना सुद्दावना लगता है जब अन्दर नीली रोशनी जलती होती है और अगल-बगल के सारे मकान अन्धेरे की बोट में दूबक जाते हैं।

रात कितनी है इस वंक्त ?

घड़ी देखने के लिये पराशर अपनी कलाई आँखों के करीव लाया। सहक की

सीर्ट्योस्ट की वसी बहुत दूरे थी, सोफ-साफ घंड़ी में पढ़ा न ग्रमा । फिर मी, अन्दाज से सहयों की रिपति देस चौंक गया पराचर !

वीने बारह !!!

हर हो गई! इतनी रात! बब वह कीन-सा मुँह लेकर उनके दरवाने बावेगा ? की पच्टी बना कर किवाड स्रोलने की कहेगा ? पर यह बना ? इतनी रात गरे भी बह नीली रोसनी चमक कैसे रही है ? क्या ने लोग उसके इन्तजार में बत्ती अवारे केंद्र उसकी राह देख रहे हैं ? ऐसा तो नहीं कि सीम को जलाई बत्ती एट-म्बानिनी की नापरवाही के कारण बुमाई ही नहीं गई ?

धलवै-बससे रुक्त गया परासर है

व्यक्तिर स्यों ?

हवीं बाहुता है पराचर कि उसे उस स्वप्न-मोक में प्रवेदायिकार मिले ? शीरी की विवृद्धियों के परली ओर जो कमरा है, उस पर जो नरम गुरगदा विस्तरा लगा है, उस पर पराचर को लेटने का इक कहाँ मिला ? जहाँ पराचर को सचमुच नुख हक है। को जगह उसका वास्त्रविक बायय-स्थल है वहाँ से मुँह फेर यहाँ की कुराकणिका पाने की भागा ले जो वह धौड़ा भागा, त्या यह उसकी अकलमन्दी है ?

लानत ! साख बार सानत !!

तो बना करेगा बराग्यर ? बावस चला जावेगा ?

बहुत मुप्राइन है पराचर उस रात उसी जगह से उल्टे पाँव बापस लीट जाता, मगर उस दिन दो निधि उसके पोछे-पोछे फिर रही थी।

'मरे ! पराधरजी ! इस तरह बाप यहाँ क्यों खड़े हैं ? बाप भी पिक्चर गये

थे बया ?'

इस अचानक प्रश्न-प्रहार से पराश्चर चीक कर प्लटवा है। सुना है कभी यह स्वर । हल्की-सी बाद है उसे ।

हैं। यदि ही है। साय उसी की जैशी एक और लड़की और अधेड़ आयु की

एक भारी-मरकम महिला।

मन ? जाये माड़ में 1 मानसिक तनाव ? गोली मारो । इस संसार में एकमाव बीपचारिकता का ही राज है। उसके आगे सब कुछ हार मान जाते हैं। और तो सब बाद में, श्रीपचारिकता के लगान का मुगतान पहले करना पहता है।

चौंह गया वा पराचर। फिर मुस्करा कर बोला, ग्तुम पिक्चर से आ

रही हो ?'

'हा । यह है करवता, मेरी समेरी बहुन, ये हैं मेरी मामीजी । ये लोग जाने वाते हैं, इस वजह से हम अन्तिम सो में ही चन गये थे। पिक्वर इतनी लम्बी कि सरम होने हा नाम ही न से । अरी कल्पना, मामीजी, यही हैं पराश्चर बाबू ।'

नमस्कार बादान-प्रदान का नाटक पूरा हुवा । पराचर को पूछना पड़ा, 'कसी मनी विश्वत ?

'एकदम कण्डम !' महिला बोलीं, 'आप भी तो वहीं गये थे ?' पास में एक ही पिक्चर हाल है, इसलिये उनका यह प्रश्न वेतुका नहीं ।

'में ? नहीं तो ।'

छवि ने आरवर्ग से कहा, 'तो फिर इतने रात गये ?'

'यों ही । देर हो गई । कुछ काम या श्यामवजार में ।'

'ओह ! मैंने सोचा आप भी गये होंगे पिनवर । असल में सन्तोप भाई को देखा हाल में, इसलिये सोच रही थी''''।'

'अच्छा ? मगर वे लोग तो ""।'

'आ जायेंगे । भाभी की चाल आप जानते ही हैं । घीरे-धीरे चलती हैं वे ""।' 'तव तो अभी घर वन्द होगा, अन्दर जा भी न सकूँगा।'

'कितनी देर लगेगी ? एक बात बताऊँ ? मेरी मामीजी आपकी अति एकाम पाठिका हैं।'

'अरे सच ? यह तो तुमने बड़ी अच्छी खबर दी ।'
'आपसे परिचित होने की बड़ी इच्छा थी मामीजी की ।'
'अब कैसे होगा ? तुमने कहा न कि चली जा रही हैं।' पराशर ने कहा ।
'हाँ, कल ही । वैसे, इस बार कई दिन रहीं । टाटानगर रहती हैं।'

यकान और खीभ से शरीर और मन हट रहा था। फिर भी पराशर ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी मामी की कुण्डली बांचने के लिये मरा नहीं जा रहा हूँ। सम्य समाज का जीव है न वह। उसने अति सीजन्य से हाय जोड़ कर नमस्कार करते हुये विदा लेने की भंगिमा की। कहा, 'तो क्या हुआ ? फिर तो आयेंगी न ?'

अतः महिला-मण्डली को विदा लेना ही पड़ा।

नीली रोशनी का संकेत पकड़ पराशर चलता रहा। बड़ी विचित्र वात है। इतने धीरे चल कर भी वह करीव पहुँच गया और उन दोनों का पता ही नहीं। अब क्या करें पराशर ? सड़क पर टहलता रहे या सामने वाले सहन पर वैठा रहे ? टाँगें तो जनाव दे रही हैं। मन हो रहा है कहीं लोट जाने को। कितना धीरे चलती है शकुन्तला? चींटी की चाल? तो भी अब तक आ जाना चाहिये था। शकुन्तला है भी खूय! आज उसे पिक्चर जाने का मन हुआ? हो सका?

हो सकता है, अज्ञान्त मन को कुछ देर के लिये बहलाने के इरादे से गई हो। ठीक उसी तरह जैसे अपने अज्ञान्त मन को बहलाने, संयत करने पराशर दौड़ कर रयामवजार चला गया था। सोचा था उस मकान के छत पर वनी कोठरी उसे पनाह देगी, उसकी चोटों को सहलायेगी।

सोचते-सोचते पराशर मकान तक पहुँच गया । अरे यह क्या ? दरवाजा खुला क्यों है ?

वाह रे लोग ! पिक्चर का इतना शौक कि मियाँ वीवी घर खुला छोड़ कर पिक्चर देखने जा पहुँचे हैं ! रात के नौ से वारह का शो । पड़ोस में एक चोर भी रहता है। सभी जानते हैं, ऐसे मीके को वह कभी हाय से निकलने न देगा। कहें। ऐसा तो नहीं कि पर बन्द देख चोर ने ही सब सफाया कर घर खुत्रा छोड़ दिया है ? चतने-वसते रकता पढ़ा परायर की।

क्रिवाह के चीजदे से लगी खड़ी है शकुन्तला ।

'अरे जाप यही ? कियर से बाई ?' उसे इस तरह सझे देख पराघर का दिल इतरे जोरों से धड़करे तमा कि उसे जो सुमा बही कह अलना पढ़ा ।

इतन जारा संघड़कन निर्माण के उस जा श्रुका वहा कह उत्तरना पड़ा। क्षेत्र कदम पीछे हट कर शकुन्तना ने तीचेपन हैं कहा, 'आई?' आई से मत-क्षत्र ?'

'मतलब ? मतलब यह कि आप तो पिरवर गई यो न ?'

'शिवचर ?'

'हो । मूचना तो कुछ ऐसी ही मिली मुक्ते ।'

राह रोक कर गकुन्तला तन कर राही हो गई । 'सूचना मिली आपको ? ऐसी सुवना मना किसने दी, जरा में भी तो सने ।'

दिता कीत ? और जो तोग गये थे उन्होंने ही दी। बरे, वही जो आपकी छ्यि न है. क्या उसका नाम---'

"न क्या है कहने की जरूरत नहीं 1 जाप उसे ठीक ही पहचानते हैं 1 अच्छा, तो उन्हों ने आपको बीच चारते में चोका था 1 इतनी दूर से साक-साफ पहचान दी न

पाई भी मेकिन भेरा अनुमान कुछ ऐछा ही या । बड़ी बेशमें है यह छोकरी । इतनी राद गये—एड़क चनते !-छि: !'

शक्तीय इस बात का है कि उस बक्त उस लगह ऐसा कोई था नहीं कि प्राप्तना से पूछता कि सम्-ह्वा के मामलों में वह इतनी जायरूक कब से ही पई। यह भी यह धुर, पाट की निर्मतना में, पराये मर्द के इतने करीय खड़ी है कि उसकी सीसी एपराप का बटन खुता हुती कीए-कोप उठ रहा है, क्या यह समें-ह्या का निर्दान है ? और यह को परासर की सीसों से उसके माये पर विवार बात वह रहे है, यह ? क्या है मह, इसकी क्या कहा जायेगा?

तेकिन नहीं, कोई नहीं पा पूछने वाला। अतः धकुन्तता का साहस और बद्दा। बोली, 'हतनी जल्दी छुटकारा कैसे मिला?' उसके स्वर का व्यंप तीर्-सा बोप गया परारार को।

स्पंप पर परांद का । स्पंप पर नारों का हो एकायिकार नहीं। युक्य भी उसका प्रयोग करते हैं। वन्त कररत उनके वार्तों की आड़ से भी त्वतकी नींक चमक जाती है। परादार ने मौक पा कर कहा, 'देश हो। रहा हूँ कि मिल यथा है छुटकारा! वेसे छुटकारा मिलने की बात नहीं थी। महिनाओं के चूंनत से मुक्ति पाना बेशक आद्युर्थ की बात है!

'बया ? बया बोले आप ?'

'कोई सास बात नहीं । ऐसे ही एक साधारण बात ।'

'हाँ, क्यों नहीं । आप लोगों के लिये सभी वार्ते मात्र साधारण ही होती हैं। क्या इसीलिये आप दोनों दोस्तों ने मिल कर मेरे अपमान की साजिश की ?'

तेज चलती साँसें और तेज होती हैं। इतनी तेज कि काँप-काँप उठता है उसका आँचल, उसका वक्ष । सारे शरीर का रक्त मुँह पर आ जुटा है, लगता है अब फूटा तव फूटा। आँखों की दृष्टि अस्वाभाविक रूप से तीव्र और उज्ज्वल।

करीव । विल्कूल करीव । करीव-करीव सीने से सटी हुई ।

शायद सचेतन हो, शायद विना सोचे, पराशर चार-छह कदम पीछे हट जाता है। अपने को ययासम्भव संयत कर कहता है, 'क्या मुसीवत है यह! नाहक आपको अपमान करने की बात भी कहाँ से उठा लाई ? क्यों करने लगे हम आपका अपमान ? और इस महान् कार्य के सम्पादन के लिये दोस्त कहाँ मिला मुभे सहायता करने के लिये ? कहाँ है सन्तोप ? सो गया ?'

'मतलव आपका ? आपको मालूम नहीं है कि कहाँ है वह ? वह तो आज अभी

तक दपतर से ही नहीं आये ।'

'आफिस से नहीं लौटा ?' विचलित हो पराशर ने कहा, 'मगर आपकी छवि तो कह रही थी, 'सन्तोष भाई लोगों को सिनेमा में देखा !' वड़ी विचित्र वात है। वैसे, आपको यहाँ देख मुफ्ते ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिक्चर देखने वह अकेला ही चला गया। अजीव माजरा है!'

'कुछ भी अजीव नहीं, वातों का सिलसिला लम्बा करने के इरादे से औरतें

काफी कुछ अजीव वातें कह डालती हैं।'

'चलो, बात बनी । अब तक लेखक-पाठक समाज में पराशर राय नारी मनो-विज्ञान का अच्छा जानकार माना जाता था । आज उसकी वह स्थाति घूल चाट रही है। जो भी हो, मगर इस सन्तोप के बच्चे ने बड़ा भ्रमेला किया। काफी देर हो चुकी है। उसकी तलाश करना जरूरी हो गया। जाऊँ देखूँ, कहाँ पता मिलता है "" कह पराशर पलट कर जैसे ही चलने को हुआ कि शकुन्ताला ने उसके कुर्ते का छोर पकड़ लिया। फूँफकार कर बोली; 'कहाँ जायेंगे तलाशने? वह तो, मुक्के नीचा दिखाने के लिये, जान-पूक्त कर कहीं छिपा है।'

यह वात है। अब समक्ता पराशर कि आज शकुन्तला इतनी उत्तेजित क्यों है। क्या कारण है उसका इतना विफरने का। सरे-शाम से इतनी रात गये तक घर में अकेली थी। एकान्त में रहते-रहते उसने अपमान वगैरह की दलीलें खड़ी की और तिलिमलाती रही। यह अगर किसी और दिन की घटना होती, पहले की वात होती तो अब तक रो-रो कर बेहाल हो गई होती वह। आज का दिन कुछ और ढंग का है, इसलिये उसकी सारी चिन्तायें उल्टी-सीधी राह में वह रही हैं।

घीरे से कुतें का छोर छुड़वाते हुये पराशर ने अति संजीदगी से कहा, 'पागल-पन का वक्त नहीं यह । जानती तो हैं कलकत्तें की सड़कों पर कितनी-कितनी मुसीवतें

वा सकती हैं।'

'मसीवत ? हैसी मुसीवत ?' राजुन्तला का रंग फ्रक होता है। सोते से जाग इर उठी हो ऐसे चींक कर अस्त-व्यस्त कपड़ीं को ठीक करने सगती है।

'दरवाजा बन्द कर सीजिये । मैं जरा पता लगार्क ।' 'इतनी रात गये कहाँ पता लगाने जायेंगे आप ?'

'याने में, बरवतालों में""।' भील निकल पहती है शकुन्तसा की । चीख के निकलने के साथ ही परागर

है पीते वाले जिहकाये किवाह के पत्नों की खोलता अन्दर दाखिल होता है सन्तोप। ह्यांग्र से बहता है, 'सग रहा है यहाँ किसी नाटक का रस-पन दृश्य चल रहा है !'

गुम्सा थाना ही स्वामाविक या । एक तो जिसके निये जिल्ता से अधमरा हो अस्पतालों और याने में जा रहा था, उसे सही-सलामत देखते ही गरसा उबल पहता है, और फिर यह सगर व्यंग्य करे, तो कैसा लगता है ?

इलेडना में कांग्ते हुए पराशर ने एक काम ऐसा किया जी उसके प्रकृति-विकट है। मुद्र कर स्रातीय की कन्यों से पकड़ ऐसा मककीरा कि उसकी हिंडियाँ चरमरा राई। कहने लगा, 'कहां था अब एक वे, अमाने ?'

मुम्कराया सन्तोप । बोला, 'खास कहीं नहीं । बस, यही समझ ले, अभागे जहां एत है, वहीं यानी सहकों पर ।'

'सरे धाम से इतनी रात तक सड़कों की सम्बाई नापता रहा तू ?"

'नहीं, सारा यक्त नहीं।'

'सिनेमा देखने नही गया था ?'

'गया था। बुछ वक्त तसने भी निकला। यगर बताया किसने ?'

'किसी ने भी बताया हो । लेकिन एकाएक वस्त काटने के साधनी की सलारा नयों कर रहे वे तुम ?"

'यता नहीं सकता। दपतर से निकल घर आ रहा था। घर के करीब आ, न जाने क्यों, पर आने का मन नहीं हुआ । वापस सीट पढा । इधर-उपर चवकर मगाता रहा । यक कर जब सौटने सगा वब देखा 'रंगलोक' के शामने खब भीड है ।

मैं भी चला गया ।" 'बहुत बच्छा किया । सेकिन शी खरम हुये भी तो काफी देर हो गई ।'

'सो तो हुई । असल में मैं बब तक इसी विचार में था कि एक रात पार्क की

बैंब पर विताई जाये तो कैसा हो । इसी सोच-विचार में देर हो गई ।' 'कमाल है । मेरे विचार में नाटक अपने बलाइमैक्स पर पहुँच चुका है, अब

पदी गिराना आवश्यक है ।"

'मतलब ?' 'मदलब तुम्हारी समझ में ठीक ही था गया है। जो भी हो, में तुम्हारी तरह पार्क में रात विताने की योजना में रात नहीं कार्ट्गा । मुक्ते नींद लगी है, मैं सोने

पता । मेकिन साफ जान थी, जो हो चुका, हो चुका । बस, अब आगे नहीं ।'

पराशर चला गया । विषण्ण दृष्टि से उसका जाना देखता रहा सन्तोष । परा-शर जब अपने कमरे में चला गया तब सन्तोष अपने कमरे की ओर बढ़ा । चलते वकत उसका साहस न हुआ कि शकुन्तला को बुला ले । कमरे में पाँव रख उसे लगा कि यह उसने ठीक नहीं किया । उसके इस कार्य ने एक अनिश्चित संशय को उभाड़ कर उसे एक निश्चित सत्य ही नहीं बनाया, साथ ही उसने अपने को बहुत खोटा, बहुत ओछा कर डाला है !

क्या चहु सारी रात सहन में पड़ी लिपाई पर ही बैठी रह जायेगी ?
रात के तीन बजे तक नींद न आई सन्तोप को ।
रात के चार बजे तक सिगरेट पर सिगरेट फूँकता रहा पराशर ।
तिपाई पर बैठी शकुन्तला पौ फूटने के वक्त घरती पर लोट कर सो गई ।
रात के तीन बजे तक विस्तरे पर करवर्ट वदलता रहा सन्तोप और सोचता
रहा, यह सब कुछ न हुआ होता तो कितना अच्छा होता ! पित-पत्नी में मतभेद तो
होता ही रहता है, फिर समभौता भी हो जाता है । उसे याद आती है अपने दादा
की वात । देखा तो नहीं, पर सुना था उसने कि उन सज्जन का स्थाल था कि इस
जग में जितने पुरुप हैं सभी उनकी पत्नी की कुपा के भिखारी हैं । साय ही, पत्नी भी,
उन सबों पर कृपा लुटाती फिरती हैं । इस अन्तर्दाह से पीड़ित हो वे अपनी पत्नी पर
डण्डे वरसा अपने दिल की भड़ास निकालते और गुमराह पत्नी को राह पर लाने का
प्रयास भी करते । एक तरफ यह, दूसरी तरफ दादा-दादी के आदर्श प्रेम की कहानियाँ
दूसरों को दृष्टान्त-स्वरुप सुनाई जाती थीं ।

अगर यह स्वाभाविक था, तो फिर सन्तोष ने अगर गुस्से में आकर शकुन्तला को दो-चार खरी-खोटी सुनाईं, तो क्या उसका अन्त समभौते में नहीं हो सकता ? तो फिर आज की यह घटना क्यों घट गई ? यह जो आज महामूर्ख की तरह वह सड़कों पर आधी रात तक भटकता रहा, फिर घर आकर दोस्त के आगे अपने को नंगा किया, यह क्यों किया उसने ? क्यों किया शकुन्तला का अपमान ?

लानत है ! लानत है उस पर ! काश ! यह सब कुछ भी न हुआ होता !

सिगरेट फूँक-फूँक धुँयें की भरमार करता पराशर क्या सोच रहा था ? सोच रहा था, अगर उसको इस प्लाट का कोई उपन्यास लिखना होता तो उसकी गति किस ओर होती ? क्या होता उसका अन्त ? हाँ, बता सकता है वह, उसकी कलम से इस उपन्यास का कैसा अन्त होता।

पराशर राय जीवन के आदिम सत्य में विश्वास रखता है। समाज के वनावटी सत्य में नहीं।

· और शकुन्तला ?

बह तो कुछ और ही सीच रही थी।

वह सोच रही थी कि अगर आज सत्तीय की नई इच्छा यानी पार्क की बंध पर रात दिवाने की इच्छा पूरी हुई होती, तो फिर आज की रात क्या होता? क्यान्तरा हो सकता था उस हालत में? और कुछ बक्त एक अगर वह म आता तो तमुन्तता बक्स ही अस्पन व्याकुत होती और उसकी व्याकुतता को सान्त करने के निये उर्शिस्त वर्षका किस हुद तक व्याकुत होता? थाने से थाना, अस्पतान हैं अस्प-हात प्राणा फिरता?

कसे जाता ?

सगर राकृतला मारे खीफ के, मारे चिन्ता के अगर वेहोश हो जाती ?

रोते-रोते बेहाल हो अगर दौरे पड़ने लगते ?

उसे इस हालत में छोड़, पर-दार खुना रख कैसे जादा वह दोस्त की तला-

चने ?

यह नही हो सकता।

अतः वयानया हो सकता था, उसकी मधुर कल्पना में सकुन्तना की रात बीती थी। इसे फिन्ता का विकास कहा जा सकता है। कहा जा सकता है नारी-मन का स्वपनी

रोग में, सोक में, दुःख में, विषदा में उसका एकमात्र सुल आरम-विकास में है। बाहे वैसे हो, अपने को प्रामिनेण्ट साबित करने में ही उसकी प्रकृति की तृतित होंगी है। अपने की दुखियारी के रूप में प्रकट करने में ही उसकी खुशी है।

इधीलिय, ऐसी मोहन चिन्ता में निमोर चकुनता को लगा कि लीट कर सत्तोष ने उसका बहुत मर्थकर नुकतान किया है। उसे सना कि मणुर-मोहक पेय द्रव्य के जिसास को उससे फ्रीन कर परती पर सन्तोष ने ठीक उसी क्षण दे मारा है जब कि बहु उसे अपने प्यासे होठों से लगाने ही वाली थी।

इस संवार पर कीन-सा कहर टूटता, अगर एक रात सन्तोष पार्क की बेंच पर काट ही देता ?

सन्तोप के बदले सङ्ग्तला ।

पार्क की बेंच पर न सही, तिथाई पर बैठ, खिहकी की रेसिंग पकड़, रात काटो गुरुनता ने । और फिर रात जब पूरी हो चली, घरती पर लेट गई। वह भी यो हो पर कर नहीं, एक विधित इच्छा के बधीमूत होकर। दोनों कमरों का एक-एक किवाड़ रंग छहने में भुतता है। मुबह उठ कर क्यार बाग की ओर या बायर मं जाता हो, करों जाता नहीं भी हो, तो भी कमरे का किवाड़ खोन अगर बाहर आना हो, तो यह बदर ही रिसाई चड़ेगी, हसलिये बाबी पूनों की शियल माला-सी शिमिन मंगा पर पहुंगता कर्म पर पड़ी रही।

दिसाई पहेगी ही । इसका कोई विकल्प है ही नहीं ।

जो भी पहले उठेगा, कमरे के वाहर पाँव रखते ही उसे रक जाना पहेगा। और रक जाने के बाद?

क्या देखने वाले के मन में जरा-सी करुणा या सहानुभूति जागेगी नहीं?

यह जो वह पाँव मोड़े, एक वाँह फैलाये, दूसरी सीने से लगाये करवट लिये पड़ी है, फैली वाँह और पाँवों के तलुवों का कोमल लावण्य, खुले जूड़े के विखरे केशों का कारण्य, गालों पर नमकीन आंसुओं की क्षीण घारा की रेखा की माघुरी, वुक्ती आंखों के कोरों से ढुलकता आंसू का एक मोती—सारा एकत्रित किया जाये तो कौन नहीं मानेगा कि यह है करुण लावण्य का जीता-जागता चित्र । है ऐसा कठोर दिल वाला पुरुष कहीं, जिसका यह देख, दिल भर न आयेगा ?

अगर सन्तोष देखे तो क्या वह भूल न जायेगा कि पिछले दिन शकुन्तला ने उसे कैसी जली-कटी सुनाई थी ? पिछली वात भूल ममता की उमड़ती वाढ़ में वहता क्या वह बाँहों में भर शकुन्तला की कमरे में उठा नहीं ले जायेगा ? बड़े स्नेह से उसे पलंग पर लिटा नहीं देगा ले जाकर ?

हाँ, अगर सन्तोष देखें।

अगर सन्तोष पहले उठे।

और ?

और अगर पराशर "?

भोर के नीम अन्धेरे में कमरा खोलते ही अगर उसे घरती पर लोटता यह लावण्य-पंज दिखाई पढ़े ?

तो क्या, अधिक न सही, क्षण भर के लिये ही सही, आत्मिवस्मृत नहीं हो सकता वह ?

पल भर के लिये भी नहीं भूल सकता कि शकुन्तला उसके मित्र की पत्नी है ? प्रिया, प्रेयसी, प्रेमपात्री—यह जो शब्द हैं, क्या इनकी सृष्टि केवल कदर्थ की व्यंजना के लिये ही हुई थी ?

अद्भुत तो यह है कि यही बात सोच कर हैरत से भर गया पराशर ! सोचा, भाषा में प्रिया, प्रियतमा जैसे शब्दों की संरचना हुई क्यों है ? रात को चार बजे तक बैठा रहा वह । फिर लेटा था । उठ भी गया था फौरन ही, और कमरा खोलते ही धक् रह गया उसका दिल । शकुन्तला उस समय तक गहरी नींद की स्थिति तक नहीं पहुँची थी । तभी भी सांस हल्की नहीं हुई थी, आंसू का एक बूँद तभी भी बाँई आंख की कोर में टलमला रहा था ।

दुःख और क्षोभ की इस प्रतिमा को कुछ देर हतवाक् होकर देखता रहा पराशर । देखते-देखते उसके मन में एक अजीव-सी भावना जागी । क्यों उसका मन अपने को अपराधी मान रहा है ? क्यों तुला है वह अपने को दण्ड देने पर ? प्रेम अगर गलत काम है तो अनादि काल से उसका जयगान वयों होता आया है ? प्रिया राष्ट्र अदलील है वया ?

प्रेम का अर्थ असंयम है क्या ?

शिला, सम्यता, धालीनता, दिववोध, बया यह सब मात्र मिट्टी के पुतले हैं ?

दिल पर साधन कर समें कदमों से पराधर वापस अपने कमरे में गया, बिस्तर पर से तिकसा उठाया, करीब आ, बहुत ही सावधानी और बहुत ही ममत्व से परती पर सेटी शुष्पा अभिमानिनी का सिर उस तिकमें पर रखा 1 यहें ही रनेह से मारे पर खिलर आये हेता के उहला कर सब्दा दिया अधिक सींच ठण्डे से छिड़कें परि कों के है कर साथ किया और इंटबर जानति हैं वर्गे, उठ कर चलते न्यानते सिर पुमा एक निवास होती इससी उरफ से खुनने बाते कियाइ पर 1

उस दरवाने की ओर, मोर के कुट्युटे में अपने कमरे से निकलते वक्त, जिस दरवाने के खुते पहले पर पढ़े पर्दे की आड़ भे, पसंग की बाजू का एक हिस्सा जहां से

दिसाई पड़ रहा या।

चत्ते वक्त मगर लाट की बाजू का एक हिस्सा नहीं, पथरावा हुमा एक व्यक्ति या दरवाने के घोषटे पर। गर्दन फिरा देवते ही नवरों का मिनना हुमा। वैसे म मिनहीं नगरें ? बुत बने उस व्यक्ति की सारी पेतना ही सी समाई पी उसकी क्षीओं में!

भन-भन-मन !

तेजी से बर्धनों की उठा-पटक करती रही बन्दना। पानी भरने, बाल्टी उठाने-परने, ब्रांगन में माड़ मानने में भरतक सोर करती रही बहै। तीन-बार परों में काम करती है बहै। उसे त्यात है कि जितने अधिक देखें से हाथ-पींच क्यांतिमी, काम उतानी ही जन्दी बारें बहुना। चन्दना ऐमा रोज हो करती है और इतने अनतहब्दक सोर-जुन के बारण रोज ही गहुन्तना की कटकार गुनती है। आज गुजह जब बह भरनी उठा-पटक करती रही जब जबे बड़ी हैरत हुई यह देख कर कि और दिनों से जवादा पोर होने के बावजूद गहुन्तना ने बाँटा नहीं। बाँटा ही नहीं, कही दिलाई मी नहीं परी। मालनिन पह कहीं?

गायब मालिकन ही नहीं, मालिक भी हैं। और मालिक के दोस्त, उनका भी कहीं पता नहीं। सारे सोण आज सुबह-मुबह, चन्दना के लिये घर-द्वार खुना छोड़, हवा-सोरी को निकस गये क्या ?

अत्रीव बात है !

काम पूरा कर चलते वक्त घन्दना इधर-उधर देवने सभी । 'ए माई, ई तो यही आफत मई !' वह अव घर इस तरह खुला-कैता छोड़ कर जाये तो कैसे जाये ? पुत्ता गुलगा पुकी थी, यह भी बेकार ही जल रहा है।

इपर के कमरे, उधर के कमरे में कांकती चन्दना अन्त में बाय में पहुँची। अरे,

मालिकन तो यहाँ पाँव फैलाये वैठी हैं ! लगता तो नहीं कि नहाई-घोई हैं, अभी तो वासी चोटी यों ही लटक रही है। यह कौन-सा ढंग है रे माई ? और दिन तो इस वक्त फिरकी की तरह नाचती फिरती है मालिकन। खाना आया वन चुका होता है।

चन्दना में और जो भी गुण हों, नम्रता का लेशमाय नहीं है। शकुन्तला के देखते ही हुँकारी, 'ऐ भाभी, हियन का करत ही ? चूल्हा तो जर-जर बुताये लगा, खाये के न बनी का ?'

जवाव नहीं दिया भाभी ने ।

चन्दना जरा सहम गई। कुछ घीरे से बोली, 'का बात है भाभी ? जी तो ठीक

अवकी शकुन्तला ने खिसिया कर जवाब दिया, 'तवीयत लराव नयों होने लगी

मेरी ? विल्कुल ठीक है।'

'दैया रे! तबीयत ठीक है तब मूरत बनी हियन काहे बैठी ही ? भैया लोगन दपतर न जैईहीं का ?'

'नहीं।'

'करे मोरी माई ! काहे ? कौनों छुट्टी वा का ?'

'मालूम नहीं ।'

'पिछवाड़े वाले घर की मालिकन तो छुट्टी की वितया नाहीं कहेन । वलके चूल्हा घराये में तनी वेर भई तो दस ठे वात सुनाइन । जाये मरे । छुट्टी हई की है तो का ? दफ्तर के होई, पेट के छुट्टी तो कबी नाहीं होत, चली चल के कुछ बनावो, और हमें पईसा देवो, बजार जाई ।'

'वाजार नहीं जाना है। तुम्हारा काम हो चुका हो तो तुम जाओ ।' 'अरे वाप ! इता गुस्सा ! काहे न जाये होई वजार भाभी ? नैजते जाबू का ?' 'तुम जाओगी ?'

'अरे मोर वपई! ई तो आज फीजी लाट भई हैं। जाव न तो का तोहरे घरे दिन भर बैठी रहव ? रहे से हमार पेट भरी ? ई बतावा, दरवाजा के बन्द करी ? तू हियाँ हो, बाबू दुनीं कतऔं दिखळतेन नाहीं।'

'रहने दो दरवाजा खुला। तुम फिक्र न करो।'

शकुन्तला के इस रूखे व्यवहार से चन्दना वहुत ही आहत हुई। वड़बड़ाती हुई चली गई। दरवाजा जहाँ तक सम्भव था, जोरों से वन्द करती गई। 'कईओ दिन से मालिकन के मिजाज विगड़ा है। है तो होई। मनसेंद्र से भगरा भवा तो हम का करी? केंद्रैंके मिजाज हमसे वरदास् नाहीं होत। काहे क वरदास् करी? काम करावा, पईसा दे, हम अपने घरे के, तू अपने घरे के। मनसेंद्र से भगरा होई न का होई! उई दूसरा मरदवा क लई दुनिया भर के हैंसी-ठिठोली! राम-राम! मालिकों के विवक्त पै पत्यर परी गै वा। दू जने की गिरिस्ती में एक तीसर मुसण्डा घुसावे के कवन जहरत रही?'

इस इलाके के बीन-बार संग-सड़े मकानों में काम करती है चन्दना । यहाँ ने को बहुबहाती चली तो अगने मकान तक उसकी बहुबहाहर न हकी। हावि के घर कपड़े घोते-घोते छवि को बुला कर वह शिकायत करने लगी, 'ऐ बिटिआ, तनी सना । ई को लाल मोठी वाली हैन, बरे उहै जेसे तीहार बहत बाबस-जाय है, उन्हें का भवा है ? जानत ही नद ?"

नाराज होकर छुवि बोली, 'बहुत बाना-जाना कब देखा तुमने ?'

'अरे प्रसात ही मोहमाँ ! आवत-जात तो रहत ही, का हम नाही जानित ? ष्ट्रमा के कमया पूरा कर आयों, अबै तलुक न नहाइन न कुछ । खाये के बनावे के कबन कहे ! बागिया में मुहना पुलाये बैठी हुन । कहा बजार के पहता दै देशी, सौदा सुलुक क्षई आई, तबन हमें कार्ट शैड़ाईन । बाबू दूनों कती ग हैं, घर मां कवनी नाही ।'

छवि ने इस 'साजा खबर' पर विशेष ध्यान न दिया । नापरवाही से बोली, 'गये होने कही । अभी पिछली रात तो दोनों से ही मुलाकात हुई थी । सन्तीय भाई की सिनेमा हाल में ही दिखाई पड़े थे ।"

'आई मारी मैया ! में कहों की का होये गई रे माई । कहाँ चले गर्येन दूनो जने। एक बात मगर कहव, चाहे मानी चाहेन। मालकिन के जरूर कुछ भवा है। उनकर दंग आज ठीक नाही। उन्हें देखके हमें नाही सागत कि आज उठिहैं कि सार्थ के बनइहैं ।<sup>1</sup>

'तो बया हुआ ? इस चिन्ता में तुम वयों दुवली हुई जा रही हो ?' चिड कर छींब बोली और जाने लगी। जन्दना से खुटकारा मिला छवि को पर अपनी माँ से नहीं। पीछे ही पड़ गई वे। 'जान छवि, देखन जाकर कि बया हो गया उसे। दुल्हन बीमार सी नहीं हो गई ? जाकर पूछ, कुछ चाहिये कि नहीं ।'

'मां, तम भी अजीव हो ! क्यों जाक ? पूछ भी क्या ? जाने भी दो ।'

मगर महिला निरस्त न हुई। होती भी कैसे रे मारे कौनुहल के उनके पेट में सी पलवली मची थी।

'अरे सी बया हुआ ? हाल पूछने नहीं जाना चाहती, तो तलसी की पत्ती लेने के बहाने ही चली जा न एक बार 1 पता दी लगा कि उसकी नया हो गया ?

'जान कर तुम्हे कौन-सी मुराद मिलगी मां ?'

'मराद मिलने-सोने की बात कहाँ से आई रै ? पड़ोसी का फर्ज है, पड़ोसी के इ:रा-मूस में साथ देना । अनर चली जायेगी को बवा बिगडेगा तेरा ? ऐसा भी बवा गुस्सा दिखाना !'

'बस मा, अब बस करो । जा रही हैं---।'

दोनों मुखियाँ ! कितनी अन्तर्रंग, कितनी मिलनसार ! एक दूसरे को देख किनना धुन होती थीं । धण्टों भाष रहती, बोनशी-बनिय सी ।

६४ | अतिक्रान्त

और आज? एक आई चिढ़ती-खिसियाती । दूसरी उसे देखंते ही जल-भुने गई।

यही छवि !

यह छिव ही है सारी परेशानी का मूल ! सुबह से शकुन्तला इसी खोज-बीन में लगी थी। कब, किस दिन किस कारण उसके संगीत और किवतामय जीवन का लय हुटा, कब हुआ छन्द-पतन ? कौन-सी घटना थी जिससे सिहासन से खींच गिरायी गई वह ? महारानी मिखारिनी बन गई। नकाव किस दिन जतरा ? सोचते-सोचते बहुत दूर चली गई थी शकुन्तला, पर तह नहीं मिली थी उसे। अचानक याद आई उसे उस दोपहर की। उस कहर की दोपहर की, जिस दोपहर को वह छिव को पराशर से मिलाने ले गई थी।

जिसे अब तक वह नितान्त वालिका समभती आ रही थी, उसी में उसने उस दिन देखा था यौवन की उद्दामता। तभी न शकुन्तला •••

हाँ, सच है। उस दिन छवि से ईव्यों हुई थी उसे और वह ईव्यों लगातार वढ़ती ही चली जा रही थी। हो भी नयों न? शकुन्तला के चारों और तो समाज ने गृहस्थी की अभेद्य लक्ष्मण-रेखा खींच दी है, जबिक छवि को आकाश की पूरी स्वच्छ-न्दता प्राप्त है। शकुन्तला की सारी संभावनाओं का अन्त हो गया है, जबिक छिव के आगे संभावना ही संभावना है।

शकुन्तला की लेखा की कापी में अब जमा कुछ न होगा, केवल खर्चों का ह्योरा ही लिखा जायेगा, जब कि छवि का लेखा-जीखा केवल जमा-पूँजी का होगा।

इस स्थिति में अगर शकुन्तला ने छवि से ईव्यों की तो बहुत ठीक किया।

आत्मपक्ष के इस समर्थन के क्षण में छवि आविभूत हुई।

जितना सिकोड़ना मुमिकन है, भौंहों को जतना सिकोड़ कर शकुन्तला ने छिव से निगाह मिलाई । भगवान की बड़ी कृपा है कि किलयुग में अग्नि-दृष्टि से भस्मीभूत नहीं किया जा सकता ।

सहज होने का विफल प्रयास करती छिव बोली, 'भाभी, माँ ने तुलसी की पत्ती मैंगाई है।'

'तुलसी की पत्ती ?' भौंहों का तनाव और कठोर हुआ।

'हाँ, माँ ने कहा ।'

वैसे तुलसी की काड़ी सामने ही थी, हाथ बढ़ाते ही पत्ती मिल सकती, पर मालिक जब सामने हो तो पूछ लेना जरूरी होता है।

रुखाई से शकुन्तला ने पूछा, 'कौन-सी पूजा है आज ?'

'पता नहीं।'

शकुन्तला सौजन्य, सौम्यता आदि सारी सामाजिकता भूल एकवारगी चीख पड़ी, 'देखो छवि, मुक्ते फाँसा देने की कोशिश मत करो। तुम्हारी चालवाजी न समर्भू, मैं न इतनी नादान हूँ, न इतनी मूर्ख। जरूरत तुम्हें तुलसी की पत्ती की नहीं, स्वयं नारायण की है। पूज समझती हूँ। रात के बारह बने चौराहे पर रोक कर बाउनाई। उससे जी न भरा, भी पूटते ही सुनसी की पत्ती का बहाना बना फिर दोड़ी भाई हो।

पर आज मुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो सकेगी। वह नहीं है।

इस निम्मकोटि के आक्रमण के लिये खबि प्रस्तुत न थी, इससिये पहले तो हर रह गई। फिर क्रोण और शोम से सकता मुख सुखं सात हो गया। मुखा मी दर दो भाषा हो, अपने पर भी आया। वर्षों आई वह? जरूरत क्या पी हुस्ट-हुस्ट स्टी अने की?

अपपान की ज्यासा में जब आरमजानि आ जुक्ती है तब उठका कर करें अपिक होता है। इस कारण खिन भी मुख नहीं भोड़ती। उट कर साहरा करों है वह। और करें भी वर्षों न ? यह भी तो औरत ही है। सौंप नहीं दो दरों किया है। ही!

करा संमलते ही छवि बोली, 'सभी को अपनी-सी मत सोद हैं देरेला '

'वया ? क्या बोली स ?'

'मैंने जो कहा साफ ही कहा । आपको सुनाई न पड़ा हो. रेड के क्टें टूर्ड कारण फिर कह रही है कि बारी दुनिया आप-बी सानवी नहीं । क्टें टूर्ड के क्टें टूर्ड के क्टें टूर्ड के क्टें टूर्ड के किया प्राप्त कियी को दिखाई नहीं देवी।'

राकुम्तला को पूल बटाती, बण्पल फटफटाती बती बारी है है है कि पर

है ? बद्दे पाते में निय गई है ? साथ ही, उत्तका बरना रेड्स स्टब्स करना

खिंद वती लागी है। मारे तत्रजा के शहुन्तवा का मन होता है, टर-पट हे करें हैं, जेरें माग लांदे। मागना पहेगा "अवस्य भागता प्रदेश हैं करें हैं, जेरें हैं, न्तता नहीं रह सकती। कारण यहाँ के तोरों के स्कूलन की कीरें कर हैं।

उसकी शोवनीय दुर्बलता की कहानों बद किसी से प्रिने करें इस सीगों के सामने राष्ट्रसाना अब सीरी करें करें हैं करारें

चलते-चलते छवि यह स्या कर रई ?

क्या उसने राजुन्तना पर पूरा है पत्रर केंगा। अरे नहीं ! ऐसां भी कमी ही सकटा है !

सी फिर उसका मूह-माथा इटरा बर क्यें क्यू है विकास किया है जसन कम क्यों नहीं होती है

भरे हाँ, पूप भी तो नहीं है हूट ैं डेन्स्ट्र के उपकास कार्या कार्या ने सके मुख को, मापे को !

बाग से बढ़ी । सहत में कई बहुन्छा ।

सहन ?

पिछली रात हो वहीं की बहु दे की के कहीं. अवस्थित क

और उसके दोस्त को देखा था। फिर क्या हुआ ? कव गया सन्तोप ? कव चला गयां उसका दोस्त ? घरती से मूँह सटाये पड़ी थी शकुन्तला। उसे तो किसी ने बुलाया तक नहीं।

फटी-फटी आँखों से शकुन्तला चारों ओर देखती रही । उसे लगा, इस घर को वह आज पहली बार देख रही है। आज उसे यह घर इतना अजनवी नयों लग रहा है ? वह तो रोज ही दोपहर को इसी तरह अकेली ही रहती है, पर इस तरह डर तो कभी नहीं लगता।

भागन में आग-सी वरस रही है घूप। गर्म हवा के भोंके सहन तक आ-आ
भुलसा रहे हैं।

खाने वाला कमरा घूल-गर्द से अंटा पड़ा है। रसोई का इन्तजाम-विहीन चौका, सराय के चौके से भी अपरिचित।

वड़ी अजीव वात है। एक वक्त अगर घर-गृहस्थी का नाटक धीमा पड़ जाये तो परिवेश इतना बदल जाता है? भुतहा-सा लगने लगता है अपना प्रिय परिचित घर-द्वार?

शिथिल चरणों को घसीटती हुई वह वाहर वाले कमरे में आई। वही कमरा जिसे मेहमान की सेवा के लिये सजाया था।

कुंबार की तपती दोपहर । खिड़िकयां खुली हैं । सड़क पर जहाँ ईंटें तोड़ी जा रही हैं, वहाँ से हवा मुद्दी-मुद्दी गर्द ला कमरे में फैला रही है। कमरे में पाँय रखते ही जड़ हो गई शकुन्तला।

ओफ ! कितनी निस्सीम है यहाँ की जुन्यता !

शून्यता की इस प्रचण्डता ने भक्तभीर दिया शकुन्तला को। मगर किस वात की शून्यता? यही तो न कि जो दो-चार कपड़े अलगनी पर लटकते रहते थे, वह अब वहाँ नहीं हैं। यही न कि फर्श पर थोड़ी सी जगह घेर कर जो दो सूटकेस रहते थे, वे अब नहीं हैं। इसके अलावा और तो जो कुछ था, अब भी मौजूद है। उसी तरह रखा है।

फिर ?

फिर क्यों वह इस बात का विश्वास नहीं कर पा रही कि वह जो इस कमरे में रहता था फिर आयेगा, फिर बैठेगा इस कुर्सी पर, क्यों नहीं सोच पा रही है कि खुली खिड़की से आती हवा से उड़ती कापी को सिगरेट केस से दवा पन्ने पर पन्ना लिखेगा वह ?

सिगरेट की खाली डिव्वियां तो अभी भी रखी हैं खिड़की पर । गेज के नीचे रखी है, घर में पहनने वाली हवाई चप्पल। पलंग के नीचे लोट रहे हैं दो-तीन मैले रुमाल।

हमेशा-हमेशा के लिये जो विदाई होती है, वया वह ऐसी ही होती है ?

मा तायद हमेबा-हमेबा के निये सी बिवाई की बाज ही ऐसी होती है। एर इक के इस्तेमाल की हर बीज अपनी जगह पर मौजूद रहती है। हर भीज गर इस्ते-माम करने चारे के व्यक्तिय का, जगरिमित का निवान । बार-बार भान होता है, वह बनी बाता ही होगा । आते ही कहेगा, 'माजरा नया है ? येरी चीजों की यह हातत हैते हो गई?'

भान जरूर होता है पर आता कभी नहीं।

पतार भी अब कभी नहीं वायेगा। चकुन्तना को पूरा विश्वास है। यह फानती है कि उसके जीवन से परासर का विलोध मृत्यु के बिरारिय के समान अमीय और भीषत है। यह मात्र ताकुन्तना की आयंका नहीं, अमाणित सत्य है। एक लाइन मात्र। वहने ने यह सात्र ताकुन्तना की आयंका नहीं, अमाणित सत्य है। एक लाइन मात्र। वहने ने वह क्ष्मित है यह सात्र तहने ने स्वत्य परीने ते सर कालक के उस हुक है को सकुन्तना ने एक बार किर खोला। किर पड़ा। इस आसा से कि सायद अरारी की उस माला से कोई नया अर्थ भंकन ही, कोई नई बात सामने अर्थ ।

वंगता में जिला एक वानय-- उससे अब कौन सा नया अर्थ मिलेगा ? कीन से

रहस्य का उद्घाटन होता ?

वस, इतना ही तो लिखा या उसमें !

'सन्तोप, तुम्हारी बाद रल न सका, माफ करना । मैं चला । पराशर ।

यस, इतना ही । और कुछ भी नहीं ।

मृत्त्वत यह कि उसे सिर्फ सन्तोप से ही कहनाथा, जो भी कहनाथा। विदा भी सिर्फ उसो से लेनी वी उसे ।

गहुनता से पराधर को कुछ नहीं कहना था। सन्तोप को मगर उससे कुछ कहना था। दश्तर का चपरासी उसके वस्तव्य को सिफाफे में भर कर ले आया दोपहर को।

रत्तर का वपराधी आकर बाहर खड़ा इपर-उपर देस रहा था 1 दुत बनी, की पर्नुत्वा उदे दिसाई वो पड़ रही थी पर उसकी दसा देख कुछ कहने का साहस नहीं दुरा पा रहा पा वेबारा 1 अचानक राकुन्तला ने बाहर की ओर देसा । चपरासी ने मौका पाकर कहा, 'विद्वी है !'

मुँहवन्द सफेर लिफाफा । सन्तीप की लिखावट । बंगला अक्षरों में ।

निकास हाम में निये शकुन्तना की समफ में न आया कि कलकत्ते रहने आने के बार से यह निवाबट उसने देवी है या नहीं। नीतमणिषुर सम्वाह में दो पोस्टकार्ट जाते हैं। उन्हें सत्वीय रफ्तर से तिस कर पोस्ट कर देवा है। यदान्कदा, शकुन्तता सायरों को एकाप चिट्ठी डानवी है, वह भी महुन हसियों कि बिल्ट्र उनके पास है। उन त्यों में भी यह अपने बहुंकार को भूनवी नहीं। हिन्दू सी बाव ज्यादा पूछती नहीं। हर से हर तम के अनिया वाक्य के साथ जोड़वी है, 'आया है, बिल्ट्र समुस्त है।'

इसके अलावा, इस परिवार में पत्रावार की कोई रीत नहीं । कोई किसी की पत्र नहीं लिखता । इसी कारण सन्तोप की लिखावट उसे अपरिचित-सी लगी । या ऐसा तो नहीं कि लिखते समय सन्तोप का हाय कांप रहा था, इसी कारण लिखावट कुछ वदली-वदली सी है।

सन्तीप ने लिला है, 'अचानक निर्णय ले कुछ दिनों की छुट्टी पर घर जा रहा हूँ। वक्त है नहीं, घण्डे भर में गाड़ी छूटेगी, इसलिये विशद कुछ लिखने की पुर्सत नहीं। वैसे, उसकी इस वक्त जहरत भी नहीं। घर जा रहा हूँ, जान कर घवराना मत, तुम पर पहरेदारी के लिये किसी को बुलाने नहीं जा रहा हूँ। वैसी इच्छा न कभी थी, न अब है। यह में तुम्हें सीचने का मौका देने के लिये कर रहा हूँ। आशा है इस मौके का लाभ उठा कर तुम अपनी मानसिक स्थित का जायजा लोगी, अपने निर्णय पर पहुँचोगी। अगर तुम यही तय करों कि तुम मुभसे मुक्त होना ही चाहती तो में बाघा नहीं डालूंगा। साथ ही, यह भी नहीं चाहता कि तुम पर किसी किस्म की मुसीवत लाये। तुम्हारे भैया से फोन पर बात की है। कहा है जरूरी काम से मैं घर जा रहा हूँ, तुम अकेली रह जाओगी। वे अवश्य ही तुम्हारा हाल पूछने आयेंगे। पराशर तो खेर है ही। जरूरत समभो तो चन्दना को कुछ पैसे और देकर दिन-रात के लिये रख लेना। इस महीने की तनस्वाह पूरी ही आलमारी के छोटे दराज में रखी है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे हट जाने का एकमात्र कारण है, तुम्हें एकान्त में सोच-समभ कर निर्णय लेने का मौका देना। इति—'

वाह रे पत्र ! न सम्बोधन से शुरू, न हस्ताक्षर है अन्त में । सिर्फ कुछ थोड़े से निर्देश !

और साथ में कैसी भीषण अवहेलना।

शकुन्तला अगर मुक्त होना चाहती है, तो सन्तोष को मुक्ति देने में जरा भी एतराज नहीं होगा।

कठिन होने लगती हैं शकुन्तला के मुख की रेखायें। आंखें आग वरसाने लगती हैं। उसे निर्णय लेना होगा ? अपना भाग्य आप ही बनाना होगा ? अच्छा, ठीक है। ऐसा ही होगा !

पत्रवाहक खड़ा था। शकुन्तला ने पुकारा, 'ऐ भाई, सुनी।'
दो कदम आगे बढ़ा वह।
'तुम्हें पत्र दे साहव ने क्या किया?'
'जी, यह तो मैं बता नहीं सकता।'
'कहीं जाते देखा उन्हें?'
'जी, ठीक-ठीक मालूम नहीं।'
'खत देकर और कुछ कहा था?'
'जी नहीं।'
'अच्छा, ठीक है।'

र्जने ही पपराची चलने को मुड़ा, शहुन्तना उठ खड़ी हो बोली, 'हको । सुनते आयो ।'

दृष्टि में जिल्लासा भर वह मुड़ा ।

भरा एक रात एक जगह देते जाओंगे ?"

'साहब को ?'

पहिं, रिसी और को । मैं पता लिख दूँगी । तुम पह्चान कर जा तो सकोगे म ?'

यह तो मानी हुई बात है कि ऐसा विचित्र प्रस्ताव कोई भी मानने को तैपार

न होता । चपरासी ने भी अत्यन्त नम्नता से कहा, 'जी, वक्त तो नही है ।'

बक्त न हो तो बक्त निकालने का मंत्र फूँकना पड़ता है। यही मंत्र फूँकती है शहुन्तना। बह रात्री हुआ। तब मेख के आये बैठ उचने फटपट पत्र लिखा। पत्र और हपरे चपराती को पकड़ा शबुन्तना ने अनुनय से कहा कि जितनी जत्दी हो सके वह पत्र को जनह पर पहुंचाये, नहीं तो शबुन्तका पर वड़ी मुसीबत आयेगी।

संतार के सारे बन्द किवाड सोलने की कुंजी से, आस्वासन दे चला गया वह

पपराची, और राकुन्तना बैठी सोचती रही, यह बया कर डाला उसने ? पता जानती भी शकुन्तना, स्कूल कभी देखा न था उसने ।

सद सिराने की सिख तो दिया, पर इसका अंबाम क्या होता ? अगर यह भारमी खड केकर सत्तीय के पास वाये ? अगर उसी से पूछे कि इस पुत्रे पुरुष स्वायेगा ? अगर चिट्ठी ही दे-दे सुन्तीय की ?

सेकिन ऐसा वह करेगा भी बयो ?

तकुत्तना में को उसे बड़ी बारीकी से समध्यया है कि इस खत के जल्दी से ज़रदी पहुंचने मा न पहुंचने पर उसका जोना-मरना फूल रहा है। और फिर, इस पन में उस पपरासी को सम्देह-चनक घटना का मान होगा मो बयो ? आदमी सो आदमी को ही यह सिखवा है। किनने ही कारणों से सिलवा है।

और अगर कही मारे तस्मुकता के वह खुद ही सिफाका खोल डाले, तो ? जो होगा देखा जायेगा ! अब नहीं सोचा जाता । माध्य में जो लिखा होगा

भारता च्या जानका है जिस चुना । वर्ष चुना चार्या के स्व कि स्वक कायदा हुआ यह दी होना ही है—भोगना ही पड़ेगा । वरने-पबराने से कब किसका कायदा हुआ है ? बोर (कर क्सिके डरान) क्यों पबराना ? चकुन्तला ने से मन पक्का कर ही लिया है । जो होना होगा देखा जायेगा । एक बात सगर तय है—अपमान का जीवन जीने को सैसार नहीं चहुन्तना ।

पर !

पत्र ती स्कूल के पते से भेजा गया है।

त्तेकिन वया आज पराधर स्कूल गया होगा? वा सका होगा? वया पता ! पुरवों के मन की बाह मिले हो कैसे ? सब कुछ संभव है उनके लिये । अब सन्तोप को ही देस सीनिये—गया है न वह आज यथानियम अपने दफ्तर ? चिट्ठी नेगर चगरासी के चले जाते ही शकुन्तला मैंगे फर्श पर पैट के चल नेट गई।

आज उसने अपने सत्यानास को पर बुलाया है। अपने हाथों से लिखा है नियं-पण-पत्र । सन्तोप ने उसे अपने अविष्य पर फैसला लेने की आजादी दी है। तो ठीक है, फैसला कर लिया है उसने । आत्मनास का पय ही उसे भविष्य की और ले जाने पाला पप है।

जो पित इतने दिनों तक देखने-जानने के बाद भी इतनी छोटी-सी मलती पर अनामास छोड़ कर जा सकता है, उस पित की अपहेलना को सह कर उसी के भरोसे क्यों पहें बाहुन्तला ? क्यों करे अपनी जिन्दमी बरबाद ? ऐसी दो कौड़ी की नहीं है

षाकुरतला । फीगती है वह । काफी ऊँची है उसकी कीमत ।

सड़क के किनारे, जहां सड़क गरम्मत का काम हो रहा है, उसी के बराबर आकर एक दैनसी रुकी। मुह्त में रहने वाले कई लोगों ने देखा, नहीं दिखा सिर्फ राकुन्तना को। पता भी न पता। पता उसको तब पला जब मीटर के पैसे ने पूज उड़ाती पत्नी गई दैनसी और दैनसी के आरोही ने घर के अन्दर आ, उसके करीब फुक कर कहा, 'यह पता? इस तरह पत्रों पड़ी हैं यहां?'

शकुन्तला तो ऐसी तेजी से उठी जैसे उसे विजली छू गई हो।

उठ गेठी श्युन्तला। जिल्ल हो, अशिं फैला देखती रही। येशक उसने पन लिखा था, येशक बुलाया था, पर उसके मन भें न तो उस पन के पहुँचने की आशा थी और न ही उस पर इतनी जल्दी फाम होने की। धोई-सी देखती रही पराशर को। ममता उगड़ने लगी पराशर के मन भें। शकुन्तला को देख कर लग रहा था कि अभी तक वित्त जगत भें नहीं लौट पाई है पह। उसका हर हाव-भाव उद्झान्तों जैसा था। पिछली रात के दुःरवच्नों के बाद आज का दिन भी बहुत मारी रहा है शकुन्तला के लिये। रात भर सोई नहीं, आज इतने दिन पढ़े तक न नहाई, न मुख खाई भी। बाल विवार, मुख पुम्हलाया हुआ। धकान और भूख से पूर हो सो गई थी वह। अनानक इतनी गहरी नींद से जाग उठने के कारण उसे सनेत होने भें इतना वक्त लग रहा है।

ऐसी स्पिति में उसे देख कोई पुरुष-हृदय अगर करणा से भर जाये, गमता से पिपलने लगे तो इसमें ताज्जुब नया ? फिर भी पराधर ने अपनी लगाम खींची। जहाँ

सक हो, स्वाभाविक हो कहा, 'मामला क्या है देवी जी ?'

षापुन्ताचा बोनी नहीं, सन्तोष का पत्र बढ़ा दिया।

दूसरों का खत पढ़ना परावार गलत मानता है, पर उस पत्र को उसने निः-संकोष हाथ में लिया और पढ़ा भी। फिर बोला, 'हूँ! तो यह जाना सच है या बच-काना पमनी ?'

'गह जो भी कहता है सन ही कहता है।'

'निष्कर्ष गरी निकलता है कि मियाँ-बीबी ने मिल कर मसले को खूब उलका दाला है—क्यों ?'

'उसने मुक्ते छोड़ा है, में भी उसे छोड़ हुँगी ?'

'हिरा ! हैं हो बचकानी बात करती हैं ! आप दीनों समान ही निवींप हैं ।' 'यसकानायन कह कर अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काटना चाहते हैं ?" 'जिम्मेदारी निमाने का हक ही कहाँ है मुक्ते कि कभी काटने की सोचे ?'

'अगर वह हक में हूं को …?' 'शकृतला ।'

परागर की आवाज में सागर की महराई थी, पर सागर की सजीवला न थी उसके पेहरे पर । मेहरा उसका प्रयन्त्र में मुनसे वसे जैसा ही रहा था ।

प्रेम सम्पदा है। पर जो प्रेम सरल स्थामाविकता से नहीं बाता, जो प्रेम शृंशला की नहीं मानता, वह प्रेम विषदा का नामान्तर मात्र है। ऐसे प्रेम की स्वीकारने का साहस

किवने लीगों में होता है ? ऐसे प्रेम की निमाने की शक्ति भी किवने सोगों में होती है ? धकुन्तला की विह्नलता खत्म हो गई है। नीद की विह्नलता, आकृत्मिक प्रिय-

मिलम की बिह्नल्दा ।

उठ वैठी वह । धुनते-मूनते वाली की दोनी हायों से सपेट उडा फेर कर रपट और रियर न्वर में बोली, 'सूब अन्द्री तरह सोच-समझ कर जवाब दीतिये। मेरा उत्तरदायित्व सेने का साहस है आप में ?

'ऐसा अदसूत और कठिन परन नयों पूछ रही हो धनुम्तला ?'

'मानती है कि मेरा प्रका बद्हत है, कठिन भी । पेसे से शिशक है साथ । हर दिन छात्रों से न जाने किवने क्य-जनूल प्रश्न पूछा करते हैं। बाज न हो, उत्तर ही दे शीजिये । यह उत्तरवायित्य शी नहीं, बोम्ह भी है, बहुत मारी बोम्ह, किर भी सीच कर बनाइये ।'

'जी असंभव है उस पर विचार-विमर्श कैसा शरुन्तला ?'

'असंभव ? नयो है असंभव ?'

'अवस्य ही असंमव है। बान्ति से सोचोपी अगर सी सुन्हें भी दिखाई परेगा कि यह किस हद तक असंमव है। अभी तुम सन्तोष से नारात्र हो, उस नारात्रगी और शोम के कारण ""।"

'नहीं।' धकुन्तला गर्दन हिलाती हुई बोमी, 'यह न शोम की बात है, न

नाराजनी की । अपने दिन का राज मुमसे दिया नहीं ।'

'अगर ऐसी बात है तो उस दिल पर काबू पाना जरूरी है।'

'न्यों ? मला ऐसा नयों ?' पत्नी के तीव-वीटण स्वर में शतुन्वपा पूछनी जाती है, 'बयों पाना हो काबू ? आपके किसी उपन्यास की नाविका अगर ऐसी परिस्पिति में होतो को आर वर्ष क्या करने का निर्देश देते ? क्या आप भी सनावनी रुद्रिवादियों /

की तरह पातिव्रत्य धर्म का फण्डा फहराते यही फरमान जारी करते कि नारी का एकमात्र आश्रय-स्थल पति है--चाहे वह कैसा भी हो ? क्या आप उससे यही कहते कि अत्याचारी अपमानकारी के चरणों की दासी वन कर रहे ?'

'हो सकता है, अपने उपन्यास में मैं ऐसा न कहता,' पराशर ने विषण्णता से भर कर कहा, 'मगर यह तुम क्या कर रही हो शकुन्तला ? साहित्य के सत्य को जीवन का सत्य बनाना चाह रही हो ? साहित्य का सत्य जीवन के पटल पर उतारना संभव नहीं। वह सत्य तो दूरदर्शन का सत्य है, आगे आने वाले युगों का सत्य है।'

'वहत वुभीअल वुभा चुके, अब बस करिये। साफ-साफ कहते वयों नहीं कि आप से नहीं होगा ? बात सही भी है, क्यों राजी होने लगे आप इतना वड़ा भार होने को ?

'काश शकुन्तला, सिर्फ भार ढोने का प्रश्न ही एकमात्र प्रश्न होता !'

अपने को भूल बैठी शकुन्तला। भूल गई परिवेश को। भटके से पराशर का हाय पकड़ कर बोली, 'पर क्या ऐसा नहीं होता ? इस संसार में कभी हुआ नहीं है ऐसा ? समाज, ऋ खला, नीति, नियम इन सवों के इतिहास में यही क्या पहली घटना है ? बोलो ? चुप न रहो ! जवाव दो मुफे ।'

पराशर के वहत करीव, उसकी बाँहों की पकड़ की सीमा में छटपटाती रही शकुन्तला।

क्या करे पराशर ?

अपने को वह और कितना रोके ?

सीने में सागर की लहरों का उफान, आगोश की सीमा में प्रेयसी नारी ! जिस नारी के फूल से सुकुमार शरीर को सीने से लगाने के लिये पागल हो रही हैं इच्छायें, वाँहों में भर भाग जाने की प्ररोचित कर रही हैं कामनायें! इच्छा हो रही है—इस घर की, समाज-संसार की सीमाओं को पार कर दूर, कहीं वहुत दूर भाग जायें। जरूरत हो तो पृथ्वी की सीमा भी पार कर डावें!

किसे मालूम हो सकेगा ?

अगर दूर, किसी और प्रान्त में जा घर वसायें तो कौन पहचानेगा ? मगर ऐसा भी कोई देश कहीं है भी, जहाँ पहुँच जाने पर आत्मिधक्कार से मुक्ति मिलेगी ?

इस अन्तिम प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः हार कर अपनी उन्मत्त होती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना ही पड़ता है। बाँहों की सीमा के करीव से वाँहों के घेरे में नहीं लाया गया प्रेयसी नारी की। हद से हद, पीठ पर रखा जा सकता है नावेग से कांपता हुआ हाय।

शकुन्तला क्या करे ? इन्तजार करे ? आशा करती रहे ?

हाँ, शायद इन्तजार ही करती रही।

मधुर की प्रत्याशा में उन्मुख रही।

और नहीं तो वर्धों भुषवाप पीठ पर एते उस हाय के उष्ण-स्पर्ध को स्वीकारसी एहीं ? क्या उसकी प्रस्थासा पूरी हो सकी ? हो ? नहीं ?

फिर ? नया हुआ फिर ? मटके से यह उठ वर्षों वेठी ? नया इप्रांतिये कि उपकी प्रयापा फनवती नहीं हुई ? नह नागिन-ची फूंकलारी क्यों ? नया इप्रांतिये कि आपा भंग होने से यह अपमानित हुई ? उठने कहा, 'मान-अविच्छा यही पननदार भीने हैं, न ? अगर उसे पतने पर रखा जाये सो उठते अधिक जननदार और कुछ निरोग होने में हैं। दे पर हो बात ? संर, जाने दीजिये । मैंने अब तक बहुत निर्मेण्यता की, बहुत ही मूर्राता । अब और कुछ कह कर आपको प्योपिय में नहीं हार्लुगी । मगर मुके मुक्ति माहिये । इस पारने से व निर्मेण मी मार पुके मुक्ति साहिये । इस पारने से व निर्मेण मी सही हैं। '

पराधर का दिल काँप उठा।

'ताज्युव नहीं। ऐसी ही, हाँ ऐसी ही बोरतें सो करती हैं आत्महत्या। ऐसी ही, जिनका जीवन कावेग और इच्छा की उन्मादना द्वारा परिवासित होता है, जिनके जीवन में उत्तेजना ही सब कछ है।

आवेग ! इच्छा ! जन्माद !

फिर भी, स्रवेग-कम्प्ति यह स्वर, उत्तेजना से सास होना यह पुन दिनना सन्दर है, कितना मोठक !

अब परारार क्या करे ?

नया करना चाहिये वने ?

मित्र के प्रति अपनी विरवस्तता का निवाह करना अवस्य उचित्र है। श्री नया उसे निभाने के निये इसे आरमहत्या करने की छट है चुना जाये वह ?

अब सवात जो उठता है वह यह है कि यह विश्वन्तता है बता ? वपा विश्व-स्तता का एक और भाग मान है ? अतिच्छा है ? बता विश्वन्त होना और प्रतिख्छावान

होना एक ही है ?

बेशक ! ठीक ही बहा है पक्ष्यता ने । भागव समाव में प्रवश्यत में प्रवश्यत में प्रवश्यत है। समया, दिख्यत्वा आधि अवनियत में कुछ जी नहीं मनुष्य ने बनाव में प्रवश्य प्रवतन दक्षतिये किया है कि इतने बनकी मानुश्रतिया नरी रहे। वह गीरवागती बन सके। यह कहा था सके कि मैं हट हुज्यन्दर की सह पहना है, विर्व नहीं ग्रह सहजा तुन्हारी मानुश्रतिका दर साँच करता । वस, इतना ही न है

पराग्नर ने खिड़की के बाहर देखा।

देखते ही बारवर्ष से बर बना वह !

सरे ! हिटानी देर के बाजा है जह ने बह जब बड़ी जाजा था वह छिन्दा प्रवर या दिन का क्य ! दोरहर का जह नेजेंडीया मूर्व जब बड़ा क्या परिवन की दरान या दर ? सन्या की इस बेचा में पहरित हिटानी बडीन्टी, जबनामनी, हावता परि है ! इस समय लग रहा है कि थकान से चूर प्रकृति अनन्योपाय हो अन्यकार के आगे आत्म-समर्पण करने को तैयार हो रही है ।

'शकुन्तला !'

जवाब स्वर से नहीं, दृष्टि-वाण से देती है वह ।

'ठीक है। वही हो शकुन्तला।'

'वही ? कौन-सा वही ?'

'वही, जो तुम कहना चाहती हो ।'

'महज इसलिये कि मैंने कहा ? कहने को तो मैंने मरने को भी कहा । तुम्हारे लिये अगर यह बन्धन मात्र हो ....।'

'गलत न समको मुक्ते । कहने को तो वहुत कुछ है, पर कैसे कहूँ ? रवीन्द्रनाथ के नायक की तरह कहने को जी चाहता है—'मेरे मर्म के मध्य जो वह रहा है, मेरे खून के कतरों के साथ, उसे मैं वाहर कैसे निकालूँ ? कैसे दिखाऊँ ?'

'यह तो मुक्ते मालूम है, तभी न इतना साहस किया मैंने ।'

'फिर भी, मेरा अनुनय है, आज की रात कोई निर्णय पर न पहुँची । आज की रात और एक बार सोच-विचार कर लो ।'

'सोच-विचार !' सहसा हैंसने लगी शकुन्तला । 'इसमें सोचने-विचारने को है, तव सोच-विचार करने नहीं बैठती ।'

उसका यह रूढ़ मन्तव्य सुन पल भर के लिये पराशर का दिल क्या एक वार फिर काँप गया? शायद हाँ, शायद नहीं। आधुनिक युग का मानव है वह, स्त्री-मुख से अनेक स्पष्ट वात सुनने का आदी है वह। उत्तर उसने दिया, कोमल-गंभीर थी उसके स्वर की अभिव्यक्ति। पराशर ने कहा, 'मेरा ख्याल है, जो भी किया जाये, समझ-बूझ कर करना ही ठीक रहता है। तुम्हें भी, अपने मन को तैयार होने का मौका देना चाहिये।'

'मेरा मन विल्कुल तैयार है। अब मेरे मन में न कोई दुविधा है, न कोई द्वन्द्व। मुफ्ते तुम आज ही, अभी ले चलो इस घर के वाहर। अब मैं यहाँ पल भर भी रहना नहीं चाहती।'

यह घर वही घर है!

णहाँ पहले दिन आकर ही खुशी से छलकती हुई शकुन्तला को लगा था कि पया स्वर्ग इससे भी सुन्दर है ? हो सकता है इससे भी सुन्दर ? शकुन्तला की हथेली अपने हाथों के बीच पकड़ पराशर ने आवेग से पूछा, 'क्या तुम यह जानती हो राकुन्तला कि यहाँ से एक बार बाहर जाने का मतलब है, हमेशा के लिये बाहर हो जाना ?'

'जानती हूँ! खूब अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जो भी कह रही हूँ, सूम-बूभ फे साथ ही कह रही हूँ। उसे मैं यह बताना चाहती हूँ कि त्याग देना पुरुष का ही अधिकार नहीं है।'

गान्वता की हमेली छूट गई पराचर की पकड़ से । उसने भीरे से प्रधा, 'सिफ वनिये ?'

वाती वह गया शहन्तवा की उद्येजना पर । पराचर के म्यान मुख पर अपनी ारी आंखों की सारी कोमलता उड़ेनती हुई बहुत ही घीरे से हुत बोनी, 'नहीं, यह ो सिर्फ कहने की बात है ।"

स्तरपता ! घणी !

मृत्यू-सी घीतल स्वब्यवा !

मूछ देर ऐसे ही बीता । किर, निरेही बात्या की दीर्घरतास-सी सरसराहट ताई दी, <sup>प्</sup>रत दलने लगा । द्यायद मैया \*\*\*\*।

'atai !'

पराग्रर की बाद बाबा । सन्तोप ने चकुन्तना की लिखा है कि उसने शकुन्तना भैया की मूचना थी है। यह वो हो ही सकता है कि बहन अकेली है जान वे दफ्तर उ सीधे इधर ही बाजायें, उसे साथ से कर घर जायें । हाँ, यही होना स्वामायिक है 1

दिन दयने समा । बजीव-सा बास्य है !

'तो फिर अमी ही चल चली !'

इपर-उपर नजर दौहाती शहन्तला बोली, 'कहाँ ?'

'कहाँ ? यह हो मालम नहीं ।"

मासम परागर को सब हो नहीं है।

र से मालम होता बेचारे को ? रूख घण्टों पहले भी उसे पता न या कि आज. रतनी बहरी दोस्त की बीबी को से उसे भाग जाना पढ़ेगा । पता तो उसे अभी चला । मंगी फौरन ही उसने जाना कि यही है उसका सलाट-लेख । इस महानू उद्देश्य के भाषन के सिये ही भाग्य उसे यहाँ से आया था 1

भाग्य और भगवान् ! अपने-अपने वरीके से सभी इन पर विश्वास करते हैं। 'वो किर बड़ी।'

'मपने घर तो नहीं ते जा रहे हो मुद्धे ?'

'अभी पूरी तरह सनक नहीं गया है।"

बर तक के दमगोंटू बातावरण को चीरते मोती जैसे दौतों की पंक्ति चमक

उठी, 'मतलब यह कि बिसी हद तक सनके हो ?'

दितों भी पिक इघर भी समकी, पह भी कोई पूछने की बात है ?" बादनों के पीछे से चाँद मुस्कराया । वातावरण हस्का हुआ ।

उन्हें तग रहा था कि वे कहीं घुमने जा रहे हैं। वैद्या कि पहले बहुत बार जा

सम्पर्क सहज होते ही भाषा की दूरी बा जाती है। 'तुम' से वापस 'आप'। 'जरा रुकिये। टैक्सी बुलाने अभी मत जाइये। कुछ कपड़े तो ले लूँ अपने।' 'जरूरी है ? इतनी बड़ी दुनिया में क्या साड़ियों की कोई कमी है ?'

'कमी तो नहीं। मिलेंगी तमाम, लेकिन जाते ही जाते आपको और कितना

हैरान कर्लगी ?'

'देखो गुकुन्तला, अपने में उपजते इस अपराघ-नोध को दूर करो। इसमें मुभे जरा भी खुशी नहीं। तुमने जो स्वेच्छा से मेरी होने की इच्छा व्यक्त की, इसी में मेरा अनन्त गीरव है।'

दिन दूव चुका था। अन्धेरा गहराने लगा। हवा की गति घीमी होती जा रही थी। बातचीत अब पूरे वाक्यों में नहीं, वाक्य के भागफल में हो रही थी। स्वर अब स्वर की तरह फ़नफ़ना नहीं रहे थे, उड़ती तितली के पंख से सनसना रहे थे।

'ताला-चाबी कहाँ ?'

'क्या करना है ताला-चाबी का ?'

'अरे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दें ?'

'लेकिन चाबी दोगे किसे ?'

'देखें।'

सड़क पर पड़े स्टोनचिप्स और इंटों को बचा कर कदम बढ़ाते आगे बढ़ते चले वे । गली छोड़ राजपथ पर आकर टैक्सी पकड़ो । सीट पर धँस कर शकुत्तला अपने को यथासंभव छिपा कर बैठी थी । टैक्सी के अन्धकार में धँस कर उसने देखा आसपास के सारे मकानों में बित्तयाँ जलाई जा चुकी हैं । इन मकानों में ज्यादातर मकान उसके परिचित हैं । परिचित हैं तो क्या ? टैक्सी में अपने को इस प्रकार छिपा कर न बैठ अगर गाड़ी की खिड़की से मुंह निकाल कर फाँकती भी तो क्या फर्क पड़ता ? सड़क पर आँखें बिछाये कौन खड़ा है ? किसे इतनी फुर्संत है कि पता लगाता रहे कि किराये की टैक्सी कब आई, कब गई ? किसे उतारा, किसे चढ़ाया ?

लेकिन, काश छवि ने देखा होता !

शहर के कुलीन इलाके के एक नामी होटल के ऊँचे दामों वाला कमरा। किवाड़ भिड़का दरवाजे से पीठ लगा कर खड़ा हुआ पराशर। आँखों में गंभीरता और होंटों पर मुस्कराहट विखेर बोला, 'आज की रात यहीं वितानी है। कल सुबह के पहले कुछ भी इन्तजाम करना संभव नहीं। रह सकोगी न अकेली?'

'अकेली ?' चौंक कर शकुन्तला ने दोहराया।

अभी कुछ देर पहले कमरे से ऐटेच्ड बायरूम में जा खूब नहाई है वह । सूट-

मेस में पुत्ती-तेत की सकेद साड़ी निकाल कर पहनी है। माथे पर अभी जल की बूँदें पनक रही हैं। सारे दिन की मुरस्सई, यकी, मूखी सबुन्तसा के पेहरे पर ताजगी की पनक भित्तमिता रही है।

यतीत को यो-मोंदा कर नये सिरे से जीवन मुख्य करने का स्पिर संकल्प उसके मन में पर कर चुना है। इसी कारण वह अब इतनी उज्ज्वस और धान्त है। बकेली रात बिवाने का प्रसंग दिससे ही उसके धान्त निस्तर्य मन की यक्का छना।

'अरेली ?'

फोम के मोटे वहीं पर सफेट चादर डेंके बिस्तर पर श्रीव सटकामें केटी उस महारानी पूर्ति पर एक चित्रत निपाह डाल पराचर ने आंग्रें हटा शी। कहा, 'श्रीर ही भी का पत्रता है ?'

'और नुम ?'

'मेरे लिये क्या चिग्तित होना ? मेरा तो एक देरा है ही ।'

पराशर की बात शुन बया शहुन्तता हर गई? बया उन्ने लगा कि उसे यहाँ रात पराशर शिवक कानेगा? बहुत मुमकिन है उन्ने ऐवा ही सोचा होगा, नहीं हैं। यह बात गुन यह इस तरह चिहुद क्यों उठी? हरता तो स्वामानिक ही या। वहाँ पायोग होता है, गय दो उसी जगह पनपदा है। वहाँ कोई दावा मही, अधिकर मही, वही पर हो जागवी है पकट स्वने की साकृति।

'नहीं ।'

'नहीं ? नहीं क्यों ?'

'तम्हारा जाना न होया ।'

'सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, पर यहाँ आय एक की कर्र केरे हुन्यों नहीं है। बडी मुक्तिन से यह एक कमरा मिता है।'

हा है। बड़ा मुक्किल से यह एक कमरा निश्ता है। अब सक बहुन्तला कस्पना के किस लोक में विवरण कर रहे हैं। केर

क्षत पर पर प्राप्त करिया के शक्त वाहर पर स्ट्राहित के उत्पाद दुनिया में यी यह है कही भी रही हो, यह हो शक्ति कहा व स्ट्राहित के उत्पाद के की ठरह यह स्वरूप विवेचना के परावत पर नहीं की शहा का प्राप्त के स्पाद के यात गुन वह इतना चौंक गई, इतने बाहबर्य से देउटी पर होने

यही अनीव हातव है। परावर को देव, इसके करें हुए के करें दे के नहीं किया जावा कि वह क्या पाहवा है। बसी में एक क्या कर के कर्म कर के कर कर कर के क्या कर किया कर

मगर अब भेंपने-रामनि से हार रहें हरन

किनारे का सुनिवंतित काव्य होड़ कुर्ते हैं व्या काव्य कार्य कार्य न पकड़े तो काम बनेगा की ? अन्य कार्य होंद्रे के व्या कार्य कार्य कार्य है उसे 1 लज्जा नामक आभूषण को तिलांजिल दे उसे कहना पड़ता है, 'यह एक ही काफी है।'

'कहाँ है काफी?'

'तुम उतनी दूर नयों खड़े हो ? करीव आओ। कमरे में वैठने की जगह की कमी तो नहीं।'

'सो तो नहीं है।' कहता पराशर बढ़ा और गड़ीदार जो दो सिंगल चेयर्स थीं, उन्हीं में से एक पर आसन जमा लिया। इतने आराम से, साज-सजावट की इतनी बहुलता का पराशर अम्यस्त नहीं, इससे उसे वहाँ चैंन नहीं मिल रही थी। पर घन्य नारी जाति को, ऐश्वर्य और विलास के साथ अपने को कैसा फिट कर लेती है!

शकुन्तला ने आंचल सँभाला । इघर-उघर देखा ! फिर बोली, 'नयों नहीं है काफी ? यह तो डबल खाट का रूम है न !'

पराशर मुस्कराया, 'सो तो है, पर छत तो एक ही है न ?'

विलोल नयन का कटाक्ष विलोलतर हुआ, स्वर की विह्नलता में आवेश आ मिला। मोहिनी नारी का स्वर फूटा, 'जिसके सहारे खुले आकाश के नीचे खड़ी होने का साहस किया मैंने, उसके साथ एक छत के नीचे रात विताने में मुफे तो कोई कठि-नाई नहीं मालूम होती।'

पराशर ने मुस्करा कर कहा, 'मुक्ते तो हो रही है।'

'तुम्हें कठिन लग रहा है ?'

'लग तो ऐसा ही रहा है। तुमने सुना होगा कि अचानक लाटरी खुलने पर मारे खुशी के लोग पागल हो जाते हैं। इसलिये हितैषीजन घीरे-घीरे समाचार देते हैं कि चोट न लगे। मेरी यह प्राप्ति तो उससे कई गुणा कीमती है। राजपाट के साथ राजकुमारी भी।'

कटाक्ष की दामिनी एक बार फिर दमक उठी । 'राजकन्या की बात तो जैसे-तेसे समभ्र ली पर यह राजपाट ? यह कहाँ है ?'

'राजकुमारी के आंचल में ।'

'क्या कहने ! अगर ऐसा सोच खुश हो रहे हो तो ऐसा ही सही । लाभ की यथार्थता मुवारक हो तुम्हें ।'

'लाभ ययार्थ है या अयथार्थ, यह मैं अभी तक तय नहीं कर पा रहा हूँ।' शक्तत्वा मन ही मन पुलकित हुई। उसे वड़ा मजा आया।

यह कोई खास बात नहीं । न चिन्तित होने लायक, न डरने काविल । यह तो

महज आँखों की शर्म है। जरा-सी लज्जा, जरा-सी द्विविधा। शकुन्तला को ही आगे वढ़ इस द्विविधा को दूर करना पढ़ेगा। औरत जब तक पूरी तरह त्यक्ताश नहीं हो जाती, तब तक वह घर का आश्रय छोड़ निकलती नहीं। कस्वे के उस छोटे से मकान से निकल आने का मौका अगर शकुन्तला को न मिला होता तो शायद क्रोध, धिक्कार और अपमान से तिलमिला कर, सन्तोष पर बदला लेने के ख्याल से साड़ी में आग

लगा कर जल भरती बहु। लेकिन शहुन्तला उस निर्जन परिवेस के एकाकीपन से निकल आई है, आई है जनारप्याय नगर के जहरीने नागपाय के सीच। यहां का परिवेस मित्र है। अपन यहां आरखहत्या करना है तो आग साड़ी में नहीं, समाजविधि और नीतिबोप पर लगाना है।

परिवेश के बदलने पर मनुष्य भी बदल जाता है। जो युवती साधी के विवाह-मण्डल की एंगीनी में सहसमयी, हास्यमयी, वाचाल और प्रमत्भा है, वही प्रातःकाल की युग्नता में जब देवालय जाती है तो खाला, गम्भीर और मीन हो जाती है।

अमोप विधि के प्रचण्ड आरेब्य से मजबूर होकर परासर राहुन्तलों को जहां ति आया है यह है बिलास का राज्य । यह एक ऐसी जमह है जहां पहुँचने पर स्वतः ही प्रदन जागते हैं, ग्या इस परती पर सच ही इसना प्रकास है ? है इसना संगीत ? मोग करने के तिये इतनी बरनु, इसने प्रकार हैं ? सोजबान पढ़ता है कि स्वा यह जोवन इसना हाँ तुन्छ है कि इसे अस्ता-सो बात पर बर्बोद किया जाये ? एक बात और भी है। मिपिट प्रेम सो गाराब से भी रंगीन, उससे कही अभिक नशीला है।

सङ्ग्तला की इच्छा होती है—जबबीवना कियोरी-भी उताल हो उठे, उसेजना से उन्मादी बनाना चाहती है अपने जायल में आये व्यक्ति को । परायर की यह दूरी, उसकी सज्यादा उंगे जहर कारते हैं। जो भी, जैवा भी हो, चाहे कितना ही मयंकर मयों न हो, हो जाये. सो उसकी चैन मिने, सानिव आये उसके यन में ।

इस मक्सद रो वह खाट से उतरती है, समें कदमों से परासर के करीब आती

है, असके कन्धे पर हाय रख अप्यवासन देती है, 'इतना भी क्या डरना ?'

सीतों की गर्भी से उसके नाक, भूँड, सर्वेक्षरीर पदहीश होने लगते हैं, उँग-नियों के रस्ते से मदहीश होने लगती है चेतना, उसका योष, उसकी दुर्वि-वियेचना मदहीश होने लगती है एक अनाम सीरम की मुदुबन्द सुर्रिभ से । कमरे का कोना-कोना, हुया का हर भोका इस सुर्रिभ से ब्याप्त है, मदिर है।

ा, ह्या का हुए काका ३व जुराव व व्यान्य हु, बादर ह बालों में कौन-सा वेल डालधी है शकन्त्रला ?

परयर का सूत नहीं, हाड़-भास का बना इन्सान है पराचर । कितनी देर, और

कितनी देर जंग जारी रख सकेगा वह ?

या तायद, परमर का बुत नहीं, हाब्-मीस का बना इन्सान ही जंग लड सकता है, जारी रख सनता है। परमर का बुत तो एक पक्ते से ही प्रर-प्रर ही जाता है, इसने उदाहरण पुराण, उपपुराण, काव्य, कहानी, मुनि-ऋषियों के उपास्थानों से मरे पहें हैं। इतिहास के फने दर पने पर फेले हैं, प्रमाणित ही रहे हैं मठ-मन्दिरों, देवता-विन्हों की साथा के अन्तराल में।

े जो जीय सर्वाधिक दुर्बस होते हैं, बोध-राक्ति धायद उन्हों की सबसे अधिक सीक्य होती है।

इसलिये उसकी मदहोश अनुभूति की महराई से आत्म-रक्षा के अस्त्र उठ आते हैं। कहता है, 'दर सो आपको ही ज्यादा लग रहा है। इतनी बढ़ी लड़की, इतने सारे लोगों के बीच रह कर भी एंक रात अकेले रहने का साहंस नहीं जुटा पा रही है।'

अपमान से काला पड़ गया शकुन्तला का गीरा मुख । धीरे-घीरे हट गई वह

उस जगह से।

नारी की यही रोति है। ससम्मान प्रत्याख्यान को वह सर्वदा ही अपमान समभ वैठती है। और फिर वदने में डैंसने को फन उठाती है।

'रहने दो । समभी में । लेकिन यह भी याद रखना, मुझे इस तरह वेघर कर भागने की कोशिश कामयाव न होगी तुम्हारी । जिस क्षण कमरे के वाहर पाँव रखोगे, मैं शोर मचा कर भीड़ इकट्ठी कर लुँगी।'

'कुन्तला !'

शकुन्तला सावधान हो विनम्र होती है।

'मैं तुम्हें वेघर कर भाग जाऊँगा ? तुम यह कह सकी ? इतनी आसानी से ?' उसकी दृष्टि की गहराई, उसकी आवाज के भारीपन के आगे नीचता, शर्म से पानी-पानी होतो है। तो फिर क्या उपाय है ? उपाय है क्षोभ का प्रदर्शन, अश्रुजल का विसर्जन।

पलंग पर लोट कर रो-रो कर वेहाल होती है शकुन्तला, 'वया में ऐसी जगह पहले कभी रही हैं ? चारों तरफ साहव-मेम दिखाई पड़ रहे हैं। डर नहीं लगता मुक्ते ?'

'सही बात है। मेरी ही गलती है। यहां तुमको नहीं लाना था मुक्ते। अच्छा, अब चुप हो जाओ, कहीं नहीं जाऊँगा में।'

शनैः शनैः कलकते का कल-कोलाहल शान्त होने लगा। विलास की यकान से अवसन्न हो चली थी लास्यमयी भोग भूमि। ऊँचे दामों की, नरम गिंद्यों वाली गाड़ियाँ जो देर रात तक होटलों, सिनेमाधरों, नाट्यमंचों, वारों या क्लवों के फाटक के वाहर लम्बी कतारों में खड़ी रहती हैं, एक-एक कर जाने लगीं। यान-वाहनों की धक्कम-धक्के से व्वस्त सड़कें रात के बाकी घण्टों में बाराम करने के इरादे से फैली पड़ी थीं। केवल लैम्पपोस्ट ही सीधे खड़े थे, सजग प्रहरियों जैसे सिर पर बत्ती जलाये।

खुली खिड़की से उन्हें देखा शकुन्तला ने। शायद उन्हें देख कर ही उपमा उसके मन में आई। खाट से उतर कर खिड़की के करीब आई। घीमी पर तीखी आवाज में वीली, 'लैम्पपोस्टों की तरह सारी रात खड़े-खड़े पहरा देने का इरादा है क्या तुम्हारा ?'

खिड़की से लग कर खड़ा था पराशर। सड़क की ओर देख रहा था। जवाव में उसने कहा नहीं कुछ, केवल पलट कर देखा।

अपनी बात दुहरा कर शकुन्तला ने कहा, 'पागलों के लिये ही रात भर खड़ा रहना संभव है । मैं जाकर सोफे पर लेट जाती हूँ, तुम "' 'नहीं शाुन्तला। ऐनी सुन्दर रात नैट कर, सो कर सबे करने का जी नहीं हो रहा।'

ं भुन्दर या पीहादायक ?'

'पीड़ा ? वायद तुम्हारी बात ही ठीक है। लेकिन, पीड़ा से ही तो सुन्दर की

उत्पत्ति होती है।'

्षित कायर और टरपोक ही तम्दों का जात रच अपनी कमजीरी की दिशाने का प्रवास करते हैं! जहर ! जहर टरक रहा वा सकुन्तना की जवान से, उसकी अविों की दोंटर से।

उसके दोनों कन्यों को अपनी मजबूत पकड़ में ले परादार आज़न हो बोल पड़ा, 'कमशोर ! हां" प्रकृतना, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। बहुत हां, बहुत

ही कमजोर है मैं, इसलिये अब तक बाकाय से सांकि की भीस माँग रहा था।' आसा और आसंका से परयरा चढी सहुन्तता, उसकी मुखर वासना मूक ही गई। मडकते दिन से प्रतीक्षा करती रही। करती रही।

'यहां महीं, यहां नहीं, कही और',

'किसी और जनह में \*\*\*'

थ्यचं हुई तसकी प्रतीका। सिर फुका कर उसे दुबारा वापस लीटना पड़ा। उससे दोनों कन्यों की नसें तहक रही थीं। परासर की मबबूत पकड़ से, लगता या हाइडमी तक पिस गई हैं। वस और कुछ नही।

ेपराचर ने कहा है, जाज नहीं। यहाँ नहीं। इस जित परिचित्र परिचेत्र से दूर, जन-बस्ती की सोमा के पार, नया नाम, परिचय से ये पुनर्जीवत होगें नया जीवन जीयेंगे।

आज का दिन साहस-संचय का दिन है। शक्ति जुनने का दिन है।

शक्रवता को वया करना वाहिये ?

देवता मान परासर के बाने धड़ा से भुकना चाहिये ? या निट्टी का लोंदा मान कर उस पर पूक्ता चाहिये ?

वह रात भी सत्म होती है।

होगी तो बैसक । मृतदेह को घेर कर बैठे रहने वाली रात का मी तो अन्त होता है, कभी न कभी । दिन हुव चला था।

पेड़ों के सिरों पर अभी चांदी चमक रही थी। नीचे की छाया पर सोने की भिलमिलाहट। "अभी तो क्षण-क्षण पट परिवर्तित होगा। सोने की भिलमिलाहट जब पेड़ों के सिरों और पत्तियों पर नाचेगी तब नीचे के काण्डों पर नीम अन्धेरे की आंख-मिचीनी गुरू होगी। उसके बाद ऊपर-नीचे सब पर अन्धेरा छा जायेगा। एक बहुत बड़ी और बहुत मोटी तूलिका से रंग और रंगों के आवेश को लीप-पोत कर बराबर कर दिया जायेगा। नित नयेपन की महिमा से मण्डित यह खेल नित्य ही खेला जाता है। फिर भी, मोहित होता है मानव मन, पटाक्षेप के हर परिवर्तन के साथ उच्छ्वसित उल्लास से चमत्कृत हो वह कहता है, 'वाह!'

रेल मार्ग नहीं, गाड़ी की सड़क ।

ईंट-पत्यर, लोहा-लकड़ी, घहर और उसकी आकृति में वने कस्वों को पीछे छोड़ गाड़ी खुली सड़क पर आ गई है। यह वही बहुत पुरानी और पवकी सड़क है जिस पर से हजारों-लाखों गाड़ियाँ जा चुकी हैं, जा रही हैं, और भी आगे जायेंगी। जिस पर से दिन डूबने की बेला में आकाश के बदलते रंगों को देख पराशर और शकुन्तला की तरह अनगिनत और यात्रियों के मुख से भी अनायास उच्चारित हुआ होगा, 'बाह !'

तारीफ करने काविल है सड़क।

उसकी आयतन को देख कर लगता है, पंता-ठिकाना विलोप कर नि:स्सीम में खो जाने वालों के लिये आदर्श है यह सड़क।

चलते-चलते कुछ देर में चाँदी की चमक चुक गई, सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों के सिरों और पत्तियों पर सुनहली शिखार्ये फिलमिलाने लगीं।

कितनी देर तक दिखाई पड़ेगा सौन्दर्य का यह सम्पुट ? सौन्दर्य इतना क्षणिक क्यों है ? स्तम्पता के अन्त में घपलता ।

'ए जी, बवाते क्यों नहीं, कहीं जा रहे हैं हम रे जितनी बार पूछा, टाल गये।' 'बताया तो कि हम वहीं जा रहे हैं जहीं हमारी सकदीर हमें सिये जा रहीं

'हरे बाह ! तुम इतने भाष्यवादी कव से हो गये ?' 'किसी न किसी वक्त हर आदमी भाष्यवादी हो ही जाता है ।'

्रिका ने किया ने पर हैं जाने हैं जुन्हें ? कैयों अजीव अस्पट बातें कह रहे हो ? पता नहीं बचा हो गया है जुन्हें यें ने नहीं । चंन होने की दो चेर बात भी ' हह हो बाद स्पष्ट है—यह यह कि तुम्हें चंन नहीं । चंन होने की दो चेर बात भी ' नहीं । अपने ताने से बेफिक जिन्दगी जी रहें ये और अब बिना कहे-पूछे सिर पर स्वाह क्षेत्र को कबदूर किये मये हो ।'

'कुछ भी दोने को क्या कोई भी किसी को मजबूर कर सकता है? यह भी

भाग है।

'बही माफ्त है ! तुम्हारी यह भाग्यवादिता अब सही नही जाती मुमसे ।'

'ठीक है अब नहीं कहूँगा ।'

'मतनब यह कि बात ही नहीं करोगे।'
'ऐसी तो कोई बात नहीं।'

'बोल कहाँ रहे हो तम है तब से तो में ही लगातार बोले जा रही हैं।'

'होता दो ऐसा ही चाहिये 1 किसी भी महिला का चुपचाप बैठी रहना दो रस्तारीत है। अनारिकास से, सृष्टि की सुरुमात से यही नियम चसा आ रहा है कि सार्थ सेनडी ऐहे और पूसर सूत्रता रहे।'

'से हो है,' शहन्त्रमा मुस्कराई, 'ऐसा हो शायद उस जमाने से होता मा रहा

है वब बारम को हव्या ने सेव जिलाया । क्यों है न ?"

'ğ l'

किर चुप्पी द्या यह ॥

पुषी है परुत्वना खीछ खाती है ।

परायर की नीरता से पबता जाती है बकुन्तवा । उसे उस वस्त तमने लगाता है कि बहु उकी पूर्व के बाहर है । बहुन्तवा को तब तक चैन नहीं आती जब तक हमसे पुनी के टक पूर्व के बहुर प्रतीट नहीं साती । परायर को उस ब्यूह से बाहर साते के निये प्युक्ता को बातों का बाता वाला होगा, फैनाना होगा बातों का बता। यहे वे बातें किस्तों ही बेनुकी स्त्रों न हो ।?

'बन्दा, पर् हो टैक्ट्रो है न ?'

'तौर हो भी क्या सकती है ? बपनी गाड़ी कहाँ से लार्क में ?'

'अभी तक यह भी नहीं वताया कि तुम मुक्ते कहाँ ले जा रहे हो ?'

एक हल्की-सी सांस हवा में मिल जाती है।

शकुन्तला की बात से पराशर चौंक जाता है। उसकी तरफ मुड़, स्नेहसिक्त हो मुस्करा कर घीरे से पूछता है, 'टर रही हो ? मुक्त पर विश्वास नहीं रख पा रही हो ?'

'यह मैंने कब कहा ? बात दर-असल यह है कि मुक्के लग रहा है कि हम कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो रेलगाड़ी से न जाकर मोटर से क्यों

जा रहे हैं ?'

'क्यों, तुम्हें इस तरह जाना बच्छा नहीं लग रहा है ?'

'अच्छा लगने या नहीं लगने वाला सवाल यहाँ उठता ही नहीं। जो वात समक्त में नहीं आ रही, वह यह है कि इस तरह क्यों जा रहे हैं हम ?'

'क्यों नहीं समक्त पा रही हो कुन्तला?' पराशर का स्वर मर्री रहा था, 'जानती तो हो, रेलगाड़ी में कितनी भीड़ होती है। हर वक्त शोरगुल, वक्कम-पेल, कितनी आशंकायें उठती रहती हैं रास्ते भर, कितने प्रकार के डरों का सामना करना पड़ता है....।'

पराशर की वात पूरी हो भी न पाई थी कि शक्रुन्तला ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, 'ठीक, विल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। सच ही, तुम्हें मेरा कितना स्थाल रहता है।'

शकुन्तला ने पराशर का हाथ पकड़ा तो था अचानक भाव विगलित होकर, पर, फिर वह उस शक्तिशाली बाहु को, जिसके भरोसे घर-द्वार कुल मर्यादा सब छोड़ आई है, उसे अपनी पकड़ से मुक्त करना ही भूल ही गई।

मगर पराशर भी क्या आदमी है!

क्या पुरुष इस हद तक संयमी हो सकता है ?

जो नारी केवल नारी नहीं, प्रेयसी नारी है, वह जब स्वेच्छा से उसकी भुजाओं में वैध जाने को प्रस्तुत है, क्या उस वक्त भी उसका मन नहीं होता कि उसे वाहों के घेरे में बाँध ले ?

क्या है यह ? क्या यह उसकी विमुखता है ? या उसकी निःस्पृहता है ?

मगर यह मानेगा कौन ? कौन यकीन करेगा इस पर ? शकुन्तला कुछ दिनों से, और पिछले कल से तो खास तौर से देख रही है कि रह-रह कर पराशर की दृष्टि में कैसी दीष्ति दमक उठती है। इस दीष्ति की उपस्थिति या अर्थ समफने में नारी-मन कभी गलती नहीं करता। उसे पहचानने में गलती न होने के कारण ही तो शकुन्तला वार-वार आशा कर रही है, वार-वार आशंकित हो रही है। लेकिन हर वार ही पराशर उसे अनम्भे में डाल रहा है, चिकत कर रहा है।

यह सच है। हताश हो रही है शकुन्तला। निराश हो रही है। उससे भी अधिक हो रही है चिकत। यह क्या ? क्या इतना संयम सम्भव है ?

विस्मय के साथ बाइन्तला के मन में एक नई मावना पनप रही है। भावना है शोभ की 1 विद्योग की 1

अब बर्दास्त नहीं होता उससे ।

यह तो 'राकुन्तला' में बसने वाली नारी का अपनान है। घोर अपनान । तीव अपमान-बोप की तीरण ज्वाला से तिलमिलाने लगी शकुन्तला । असंपमी पुरुप का लुक्य कामात्र स्पर्ध नारी के लिये अपमान-कर है, इसमें घक नहीं, तैकिन उससे भी कहीं अधिक अपमानकर है संयभी पूरुप की निरासिक । सूच्य पूरुप के प्रति नारी के मन में उत्पन्न होती है पूणा और निरासक पूरप के लिये जाग उठता है आक्रोश ।

क्षोम और उत्कण्ठा से छित्र-भिन्न होने के पहले शकुन्तला को एक बार इस निरासक्त पूर्य को इंसना सो पड़ेगा ही, नहीं तो उसके पाँव तसे की जमीन खिसक न

जायेगी ?

गोपूलि बेला भी अस्तुमित हो चली। दिन चके पौबों से विदा से रहा है। गोद पर फैली पड़ी श्रेयसी नारी के खरीर की पकड़ से अपने को मुक्त करते हुये मृदुल और चके स्वर में परावाद ने कहा, 'वीखरे व्यक्ति की उपस्थिति की बात माद रसी कुन्तला।'

य जाती यह है ही ।

पिछने कल से अपने साथ कैसी भयायह जंग लड़ रहा है वह ।

राहुन्तला को एक बार फिर मात खानी पढ़ी। उठ वैठी। संमल कर खिडकी की और लिसक गई। मुख की रेखायें कठिन होने लगी।

क्छ बक्त कट गया।

पीठ पर हल्का-सा स्वर्ध ।

चौंकी शकुन्तला । फिर व्यांध्य से कुंबित हुई मुस्कराहट । बोली, 'तीसरे व्यक्ति की उपस्थित की बात भूल मत जाना ।"

'मुक्ते गलत मत समक्री दाकृत्तला ।'

शकुन्तला ने जवाय नही दिया ।

'मकृत्वला ! मारा यह रास्ता कभी धरम न होता । कारा, इसी तरह अनन्त काल तक हम चलते रहते।'

शकृतता समक वाती है कि इस संयमी पूरुप के संयम का बांच टूटने की है। अनासक्ति का नाटक अब समान्ति पर है। इसलिये अब उसने अनासक्ति की चादर बोदते हये कहा, 'ब्राई बया है ?'

'सच शरून्तला ! काश, ऐसा ही सकता !'

शोम त्याम मुस्करा पड़ी शहुन्तता । फिर नन्ही बन्तियों की तरह गर्दन हिला-हिला बोली, 'हो सो अवस्य सकता है । तब तक तो हो हो सकता है, जब तक

## ११६ 🏿 अतिक्रान्तं

जेव गरम है। तुम्हारे पैसे खत्म हो जाने पर मैं अपने जेवर निकालूंगी।

'धीरे बोलो । देख तो रही हो, ज्ञाम गहरा रही है, कितना घना है अंधेरा । चारो तरफ का सन्ताटा भी देख ही रही हो ।'

'तो क्या हुआ ? ड्राइवर तो सरदार है। हमारी भाषा वह भला क्या सम-भेगा ?'

'इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो रुपया और जेवर का मतलब न समभता हो ।'

खिलखिला पड़ी शकुन्तला । उसे लगा उसके पाँव तले से खिसकने वाली जमीन फिर अपनी जगह पर आ रही है ।

'कितना अच्छा होता, अगर यह गाड़ी तुम्हारी अपनी होती। मेरे एक मामा एक बार अपनी गाड़ी से अफगानिस्तान गये थे।'

'हम तो उससे भी दूर जा रहे हैं।'

'अरे सच? नहाँ?'

'अगर कहूँ जहन्तुम में, तो ?'

'तव तो कहना ही क्या ? वह तो वड़ी बढ़िया जगह है । स्वर्ग से भी बढ़िया ।'

फिर चुप्पी ।

सहसा शकुन्तला चहक उठी, 'तुम भले ही मुक्ते सस्पेन्स में रखो, सर्पाइज देने की कोशिश करो, मगर मैं समक्त गई।'

'क्या ?'

'यही कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुक्ते।'

'अरे ? कैसे पता लगाया तुमने ? अच्छा वताओ तो सही कि कहाँ जा रहे हैं हम ?'

'मघुपुर ।'

'मघुपुर ?'

'हाँ जनाव, हाँ। अब बनने से क्या फायदा? मबुपुर में तुम्हारे एक दोस्त का सुन्दर सा मकान है, भूल गये? एक दिन बताया था तुमने। यह भी कहा था कि जब मन मचलता है, तुम बहाँ चले जाते हो। वहाँ माली घर की देख-रेख करता है। तुम्हें देखते ही मुक्त कर सलाम करता है। कमरे खोल देता है। मुक्ते सब याद है। अब ज्यादा बनो मत।'

'नहीं, वन कर होगा भी क्या ? तुम्हें जब पता चल ही गया है तो छिपाने से फायदा भी क्या ?'

'वेकार ही छिपाते रहे। जो भी कहो, एक बात कहनी ही पड़ेगी कि कहीं जाते वक्त आनन्द तब तक पूरा नहीं होता, जब तक मालूम नहीं होता कि किस मंजिल की और बढ़ रहें हैं । मानम न होने तक अजीव मना-सना सा लगता है ।' 'तेकिन सभी कुछ देर पहले हो तुम कह रही थी कि दिना पृष्ठ-ताछ किये मेरे

साय-साय तम नहीं भी जा सकती हो, दितिज के पार तक जाने की राजी हो, तो फिर ?'

'अयस्य जासकती है। क्या में अभी भी फड़ रही है कि नही जा सकती ? सिर्फ....

'सिफ पुछे विना रहा नही जाता, यही न ?' पराचर मुस्कराया । 'यह तो जी, नारी मन का स्वधर्म है ।'

प्रकृति के खुने मूरा पर अन्धेश वैषट वन कर आया है। शकुन्तला की, न लाने बयों, हर सा लगने लगता है। अभी कुछ देर पहले रुपये और जेवर के प्रसंग में वठी बात बाद आने लगती है। दादी-मुखों से सज्जित ढाइवर की पीठ पर सहमी सी निगाह से देख वह पराशर से सट कर फुसफुसाई, 'बया सारी रात इसी गाडी में सकर करना है हमें ?'

राकातला के करीय विसकते की वजह समक्ष पराशर उसे निराश नहीं करता। ध्यार से, एक चपत सिर पर लगा उसने कहा, 'सारी रात ? नहीं, ऐसी तो कोई बात

नहीं।'

'जो भी कहो, रेलगाड़ी में यह डर नहीं।'

पराशद ने जवाब न दिया । बहुत सा पैसा सगा उसने रेलगाडी के बदले मोटर गाडी का इन्तजान किया

है।

'अच्छा, अगर बीच रास्ते मे गाडी विगड जाये तो ?'

'तो बवा ? हम भी बीच रास्ते में ही पढ़े रहेगे।' 'इस जंगल में ?'

'अय यहाँ हम शहर कहाँ से मिलेगा?'

भेरी राय में, इस तरह आना सतरे से खाली नहीं ! तुमने बहुत बहा रिस्क

निया है ।'

पराचार के कहकहै गूँजने अमे । उसने कहा, 'कमाल हो तुम भी ! जहन्तुम में वाने का रिस्क सेते बक्त जराभी नहीं उरी। उसके आगे यह बचकाना सा रिस्क मारी पड़ रहा है तुन्हें !'

'तुम भी धूव हो । बार-बार उस बात की इस तरह याद क्यों दिलाते हो ? अगर न कहते इस तरह तो मुक्त पर मेहरवानी होती।'

'नाराज हो गई कुन्तल ?'

'नहीं, नाराज क्यों होने लगी ? यह वी सही है कि मैं तुम्हें जहन्त्रम में जाने

को मजबूर कर रही हूँ। फिर मैं इस बात को भूजूँ क्यों ? इस बात को मुक्ते हर क्षण, हर पल व्यान में रखना ही होगा ।'

पराशर ने कोमलता से कहा, 'नहीं कुन्तल, कोई किसी को कहीं भी जाने को

मजबूर नहीं कर सकता। जो जाता है स्वेच्छा से जाता है।'

पता नहीं, वातचीत का रुख किथर जाता, पर ड्राइवर के कारण सिलसिला रोकना पड़ा 1 गाड़ी रोक ड्राइवर पथ की पहचान पूछ रहा था 1

परावार के साथ उसकी दो चार बातें हुईं। आगे का कोई मोड़, छोटे से शहर

का नाम, जहाँ पहुँचने पर पता चलेगा कि किघर से जाना है।

सहसा शकुन्तला ने पूछा, 'कितने वजे हैं ?'

आंखों के करीव घड़ी ला पराशर ने कहा, 'लगता है सात वजे हैं।'

'कब तक पहुँचेंगे', पूछते-पूछते भी रुक जाती है शकुन्तला। उसे याद हो आती है कि अभी कुछ देर पहले पराशर ने व्यंग्य किया था, 'तुम तो मेरे साथ क्षितिज के पार तक जाने को तैयार हो, तो फिर यह उतावली क्यों ?'

कभी, किसी जमाने में, पराशर से सुनी मघुपुर में वने उसके किसी दोस्त के मकान की यादों को ताजा करने की कोशिश करने लगती है, शकुन्तला। उस याद के साथ और भी वहुत सी वार्ते याद आने लगती हैं उसे।

अन्धेरे से डरने वाले वच्चे अन्धेरी जगह पर होते वक्त आँखें वन्द कर लेते हैं, मगर अन्धेरा उससे घटता नहीं। शकुन्तला भी वच्चों की तरह एक खास याद को भरसक दूर रखने का प्रयास कर रही है कल से, मगर अन्धेरे की तरह वह भी हर वक्त अपनी उपस्थिति जताता रहा है। किसी भी तरह दूर होता ही नहीं वह।

अगर कहीं ऐसा हो कि सन्तोष का वह पत्र छल रहा हो ? शकुन्तला की परीक्षा लेने का छल ! तो क्या होगा ? अगर ऐसा ही हुआ हो तो पिछली रात वक्त से तो नहीं, पर कुछ अधिक रात को वह घर तो आया ही होगा ! उसके बाद ? उसके बाद क्या हुआ होगा ? सोच नहीं पाती शकुन्तला ! सोचने का प्रयास करते ही चक्कर आने लगते, वार-वार उसके मन में यह भय जागता और वार-वार वह अपने को इस प्रचण्ड भय से मुक्त करने का प्रयास करती ! उसका हरेक प्रयास व्यर्थ होता ! वार-वार वह देखती, सन्तोष उस मकान के ताला-वन्द मुख्य द्वार के सामने खड़ा है, और ? और ? और ? उसका दिमाग काम न करता !

इस वक्त शकुन्तला में यह मानसिक स्थैर्य है ही नहीं कि वह अपने जीवन पर, अपने कृतकर्मों पर जिज्ञासा उठाये। वह साफ-साफ वता नहीं सकती कि उसे सन्तोप से कभी प्रेम था या नहीं, यह भी नहीं वता सकती कि जिसे उसने अब तक पित के प्रति प्रेम समभा वह प्रेम था या भारतीय नारी का जन्मजात संस्कार-मात्र था। पराश्वर के प्रति उसका यह दुदम आकर्षण प्रेम है या केवल मोहमात्र, यह भी शकुन्तला

साफ, स्पष्ट बता नही सकती । इस वक्त यह एकमान निष्ठ बस्तु के लिये तहप रही है, यह है अपने किये के समर्थन में जोरदार कारणों का अन्वेषण ।

इसियों शहुरतता ने बहुत रहोज-साज कर सत्तोष की अनेक गर्नातमों, अनेक कमियों का आविष्कार कर सिया है। अस्तोष के चरित के प्रपात गुण-उसकी सर-सता की सहुरतता मुख्ता का नामन्तर मान रही है। उसकी स्नीहितता और रनेट्ट-सतित दुखेलता उसके भीरण की कभी के घोतक हैं। शहु-तता को अब उत्ता भी सन्देह महीं कि उसके प्रेम के प्रणाहता नहीं। श्रेम के नाम पर वह वो बितरण करता आया है वह निहायत ही क्षेका-मनीता जैया हुस है।

वेरे यह मानना ही पड़ेगा कि सन्तोप अका आदमी है। उसकी भनाई एक निकार शिद्य भी भनाई के समान निरदल है। फिर भी, गङ्कतका मजबूर है। उस वेरी प्रसर पुढिशानियी, व्यक्तित्वयों महिला के लिये एक सन्त्यरित वालक-मात्र के साथ जीवन विशास कहीं तक संजय है?

संचित-सीचल अवानक दावि की याद आई। वही हींसी आई सहुन्तला को। समय या वा उठ उठने दानि को अपना रकीस समय या। यम् देरे ि बहाँ वह और कहीं दिवा जो उठने देशा? द्विव समय या। यम् देरे ि बहाँ वह और कहीं दिवा शिका रेसा दिवा कि स्वा कर सकती है। हिन्तना प्राम्य करने को सम्वा रहती है यह है को आकर द्विव कि जिये देवता के समान मानती है यह, जियके शांति शिर नवाने से नहीं अपाली वह, पर-हार, कुल-मान सब बुख मीदे सुद्दा कर एड्रन्तला उठे किस प्रकार निये वा पहीं है। अभी थोडी देर पहले सम्बोध की बात सीचले यक उठके मन में को अपराम-बीच वामा था, को विराण्यत से विषक्त हो पड़ी भी वह, दिव का समान आते ही यह सब युल गया। आसमारिमा से मर गया उठका मन।

श्राभेरा और भी गावा हो गया है। सहक के दोनो किनारो पर लगे पेडू बब रपट दिशाई नहीं पढ़ रहे हैं। सग रहा है, परखाई की दीवाल शहक की रशा कर रही है। अन्यकार की चीरती परखाई की दीवाल को भेदती हेडलाइट कना गाड़ी सहक के बीच से मांगी जा रही है।

जिड़की के बाहर, अन्यकार की ओर दृष्टि खाते ही सहम कर कौप-गई शहनतता। अपने मय से मूल होने के लिये पराग्नर से सट कर बेठी है वह।

अप्रताता स्वर्णन कर जुल होने का नाज पराजी के हिन्स पाने हैं पहिसे स्वर्ण सभी पीड़ी दें पहले लिये संकटन को भूत कर शकुराता ने किर पीने स्वर् में कहा, 'जो भी कही, धाम की पतने का तुद्धारा प्लान ठीठ नहीं पा! मुक्ते तो सब ऐसा लग रहा है कि अपसा किसी जंगत की गहराहकों में धंसते पते जा रहे हैं हम।'

'सहरू के कियारों पर, गहरे तो नहीं, पर हां जंगल हैं तो बेघक ।' 'सूब हो जी सुम! एक तो मारे हर के प्राण निकल रहे हैं मेरे, उत्पर से तुम् को मजबूर कर रही हूँ। फिर मैं इस बात को भूजूँ क्यों ? इस बात को मुक्ते हर क्षण, हर पल ध्यान में रखना ही होगा ।'

पराशर ने कोमलता से कहा, 'नहीं कुन्तल, कोई किसी को कहीं भी जाने को

मजबूर नहीं कर सकता। जो जाता है स्वेच्छा से जाता है।'

पता नहीं, वातचीत का रुख किथर जाता, पर ड्राइवर के कारण सिलसिला रोकना पड़ा । गाड़ी रोक ड्राइवर पथ की पहचान पूछ रहा था।

परावार के साथ उसकी दो चार बातें हुईं। आगे का कोई मोड़, छोटे से शहर का नाम, जहाँ पहुँचने पर पता चलेगा कि किघर से जाना है।

सहसा शकुन्तला ने पूछा, 'कितने वजे हैं ?'

आंखों के करीब घड़ी ला पराशर ने कहा, 'लगता है सात बजे हैं।'

'कब तक पहुँचेंगे', पूछते-पूछते भी रक जाती है शकुन्तला। उसे याद हो आती है कि अभी कुछ देर पहले पराशर ने व्यंग्य किया था, 'तुम तो मेरे साथ क्षितिज के पार तक जाने को तैयार हो, तो फिर यह उतावली क्यों ?'

कभी, किसी जमाने में, पराशर से सुनी मधुपुर में वने उसके किसी दोस्त के मकान की यादों को ताजा करने की कोशिश करने लगती है, शकुन्तला । उस याद के साथ और भी बहुत सी वातें याद आने लगती हैं उसे ।

अन्धेरे से डरने वाले बच्चे अन्धेरी जगह पर होते वक्त आँखें वन्द कर लेते हैं, मगर अन्धेरा उससे घटता नहीं। शकुन्तला भी बच्चों की तरह एक खास याद को भरसक दूर रखने का प्रयास कर रही है कल से, मगर अन्धेरे की तरह वह भी हर वक्त अपनी उपस्थिति जताता रहा है। किसी भी तरह दूर होता ही नहीं वह।

अगर कहीं ऐसा हो कि सन्तोप का वह पत्र छल रहा हो ? शकुन्तला की परीक्षा लेने का छल ! तो क्या होगा ? अगर ऐसा ही हुआ हो तो पिछली रात वक्त से तो नहीं, पर कुछ अधिक रात को वह घर तो आया ही होगा । उसके बाद ? उसके बाद क्या हुआ होगा ? सोच नहीं पाती शकुन्तला । सोचने का प्रयास करते ही चक्कर आने लगते, वार-वार उसके मन में यह भय जागता और वार-वार वह अपने को इस प्रचण्ड भय से मुक्त करने का प्रयास करती । उसका हरेक प्रयास व्यर्थ होता । वार-वार वह देखती, सन्तोप उस मकान के ताला-वन्द मुख्य द्वार के सामने खड़ा है, और ? और ? उसका दिमाग काम न करता ।

इस वक्त शकुन्तला में यह मानसिक स्थैये है ही नहीं कि वह अपने जीवन पर, अपने कृतकर्मों पर जिज्ञासा उठाये। वह साफ-साफ वता नहीं सकती कि उसे सन्तोप से कभी प्रेम था या नहीं, यह भी नहीं वता सकती कि जिसे उसने अब तक पित के प्रति प्रेम समभा वह प्रेम था या भारतीय नारी का जन्मजात संस्कार-मात्र था। परा- शर के प्रति उसका यह दुदम आकर्षण प्रेम है या केवल मोहमात्र, यह भी शकुन्तला

ग्राफ, स्पष्ट बता नही सकती । इस बक्त वह एकमात्र जिस बस्तु के लिये तहप रही है. बहु है अपने किये के समर्पन में जोरदार कारणों का अन्वेषण ।

प्रानिये शहुन्तना ने बहुत शोब-साब कर सन्ताय की अनेक गरनियों, अनेक कमियों का आविष्कार कर निया है। सन्तोप के विश्व के प्रधान गुण-उसकी सर-सता को धारुना मूर्यता का नामान्य मान रही है। उसकी स्नीहनता और रनेद्र-अनिन दुवेतता उसके पौरप की कभी के घोतक हैं। शहुन्तना को अब वरा भी सन्देह मही कि उसके प्रभा में प्रधानवान नहीं। प्रभा के नाम पर वह वो वितरण करना आया है वह निहासत ही फोका-पनीना जैसा हुए। है।

हेमे यह मानना ही पढेगा कि सन्तीय मला बादमी है। उसकी मलाई एक निरकतर शिशु की मलाई के समान निरुद्धन है। फिर मी, धकुन्तला मजपूर है। उस पीढी प्रचार बद्धिशानिनी, व्यक्तित्वमंत्री महिना के लिये एक सन्त्युरिय शासक-मात्र के

साथ जीवन विशाना कही तक संभव है ?

सीयविन्सीयते अयाजक द्वित की याद आई। यही हैंसी आई रामुन्तता की। समय या जब उसने रहि को अपना रकीव सममा था। यन वेरे! कहाँ वह और कहाँ कि सीय। द्वित में स्वाप्त करने की सिन हों में हैं मा उसने रेस। हों ही विचार प्रत्य करने की सामता रायती है वह? देने आकर हां विक विग्रं देवता के समान मानती है वह, सिक्ते आगे विर नवाने है वह कि विग्रं देवता के समान मानती है वह, सिक्ते आगे विर नवाने है वही काशती यह, पर-हार, कुल-मान सब उद्ध पीचे दुड़वा कर महत्त्वता उसे किस प्रकार नियं वा रही है। अभी घोड़ी देर पहते सत्त्वीय की बात मोभते के उसके मन में जो अपराप-योग वाया था, जो विययता से विपन्न हो रही थी यह, रहि का बसान आते ही वह सब युत गया। अस्मानिता से भर गया प्रशास मने

सम्पेरा और भी गाड़ा ही गया है। सकत के दोनो किनारों पर लगे पेड अब रपट दिसाई नहीं पड रहे हैं। लग रहा है, परछाई की दीवाल मरूक की रसा कर रही है। सम्पकार की चीरती परछाई की दीवाल को भेतनी हे:नाइट बला गाड़ी सद्दक्ष के यीच से सामी जा रही है।

रिष्ड़की के बाहर, अन्यकार की ओर दृष्टि जाते ही सहम कर कांप-गई

गहुन्तला । अपने भय से मुक्त होने के लिये परासर से सट कर बेटी है वह ।

अभी थोड़ी देर पहले निये संकत्य को भूल कर शकुन्तवा ने फिर बीले स्वर में कहा, 'जो भी कही, साम को चलने का तुप्तारा प्लान ठीक नहीं था। मुक्ते तो अब ऐसा लग रहा है कि क्रमशः किसी जंगल की गहराइयों में बेंसते चले जा रहे हैं हम।'

'सडक के किनारों पर, महरे तो नहीं, पर हां जंगन हैं तो बेशक !' 'मूब हो की तुम ! एक वो मारे डर के माण निकन रहे हैं मेरे, जपर से तुम और डरवा रहे हो । रात विता अगर सुबह चलते तो क्या बुरा होता ? अच्छा, एक वात वताओं! गाड़ी में, मघुपुर पहुँचने में अब और कितना वक्त लगेगा ?'

इतने करीव खिसक आई रमणी का एक हाथ मुद्दी में भर पराशर ने कहा,

'रात विता कर ? कहाँ वितानी थी एक रात ?'

पराशर के इस अप्रत्याशित आवेग के लिये शकुन्तला प्रस्तुत न थी। अचकचा कर बोली, 'क्यों, उसी जगह जहाँ पिछली रात बिताई थी। और कहाँ ?'

'पिछली रात ? जहाँ पिछली रात विताई थी ? उसी जगह एक रात और ? क्या तुम समभती नहीं शकुन्तला कि मैं ईंट नहीं, पत्यर नहीं, मनुष्य हूँ मैं । मेरे रगों में भी खून वहता है, मुक्ते भी चोट लगती है, मेरी भी इच्छायें हैं।'

शकुन्तला की मुस्कराहट चाकू की नोक जैसी चमकी, 'अरे सच ! मैंने तो

देख-सुन कर यही समभा कि तुम अवस्य ही ईंट या पत्यर हो।'

मुट्ठी की पकड़ शियिल हो गई। वन्दी हथेली छूट गई। सनसनाती हवा में एक दीर्घंश्वास खो गया। चिढ़ के मारे तिलमिला उठी शकुन्तला। साधु पुरुष!

साबु पुरुप या कायर ?

नारी होकर शकुन्तला सब छोड़ सड़क पर आ सकी — सर्वस्व की तिलांजिल दे सकी, और इन साधूजी को देखो, कुछ करने-घरने का नाम नहीं, वगल में बैठ उँसासें छोड़ व्यर्थ वक्त गैवा रहे हैं ! घत् तेरे !!

सड़क पर आ सकी । शकुन्तला ने इस वाक्य को मन ही मन दोहराया ।

कैसी विचित्र वात है! शकुन्तला ने समाज, संसार, गृहस्थी, सब कुछ छोड़ा। कुल और कुल-मर्यादा को त्याग दिया मगर, आश्चर्य इस वात का है कि इतने कुछ के पश्चात् भी एक वार भी तो नहीं लग रहा कि भयानक कुछ हुआ, या, भयानक कुछ होने वाला है। आकाश से गाज नहीं गिर रही है उस पर, पृथ्वी पर, उसके चारों ओर आग की लपटें नहीं फुलसा रही हैं, किसी किस्म की अनहोंनी नहीं हो रही है। उसे तो महज ऐसा लग रहा है कि वह सैर को किसी दूर देश जा रही है। लेकिन पहले? जब वह नीलमणिपुर में रहती थी, तब उसके दूर के रिश्ते के चिचया ससुर की विघवा वेटी एक रात घर छोड़ गई थी। सुनते ही शकुन्तला का जी कैसा-कैसा होने लगा था। रोंगटे खड़े हो गये थे। घृणा और घिक्कार से मन भर गया था। कई दिनों तक रात-दिन वह यही सोचती रही—कैसे ऐसा कर सकी वह! कैसे? वह लड़की नितान्त साचारण लड़की थी, और लड़कियों से कोई अन्तर नहीं। अक्सर ही मिलना होता। उसे देख कभी नहीं लगता था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है जो

सावारण नहीं। जो भयानक है। उसी लड़की ने जब यह काम कर दिखाया दो तुरुतता को उसके काण्ड का ओर-छोर न मिला था। सोच-मोच कर वह बौरा गई, पर समक्त में न आया कि ऐसा कैसे हो गया। और बाज ? बाज खद राकन्तना कुल-मर्यादा का त्याग कर रही है, कितनी आसानी से, कितना हैसते-मस्कराते !

जब सबों को मालूम होगा ?

भया होगा तव ?

थ्या शत्रुन्तला के नाम पर भी लोग उसी वरह वर्डेन ?

पुरु । जस्र पुरु । बलासे ।

गरन्तमा की बला से । प्रिय के मिलन से उसके सारे दृःख दूर हो जायेंगे । सारा पाटा-नुरुसान बरावर हो जायेगा । त्रिय जब मिलेगा । हो, मिलेगा । एकान्त रप से उसका होगा यह। भगर क्या शहुन्तला दावे से कह सकती है कि ऐसी पर्ण प्राप्ति उनके हिस्से आई है ? क्या वह दावे से कह सकती है कि जिस प्राप्ति के लिये वह लालापित है, वह उसके हिस्से में आयेगी ?

'स्तुल की नौकरी छोड आये हो न ?'

'द्रोड कर ? बया छोड कर ?'

'अरे बाह । इतना चौंके क्यों ? मैं पूछ रही बी, स्कूल से इस्तीफा दे दिया है

न तमने ?'

'इस्तीका ? नहीं तो ! वक्त कहाँ मिला मुक्ते ? इस वक्त तो मेरी सनक में यही महीं था रहा है कि मैंने क्या पाया क्या छोड़ा ['

'मान गई। मगर यह बताओं कि मधुपुर रह कलकते की नौकरी की गरमालीगे ? बहरहाल खोडना ही पढ़ेगा, या यों कहें कि छट ही बायेगा । को ही हो । वहाँ के एकान्त में देर सारा सिख सेना, साकि तुम्हारा घाटा पूरा हो जाने। करों ? हे न ठीक ?'

'भारा ?' चिन्तामन्न पराग्रर सचेत होता है । 'भारा पूरा होने ही न्य बन् कर रही भी मुख्यत ? मैंने तुम्हारी बात ध्यान से सुनी नहीं। सेडिन एक बाह है। न्या कोई भी घाटा कमी भी दंग से पूरा किया जा सकता है ?"

थावेग से भरते समा राजुन्तसा का स्वर । बोली, 'बाटे का चीन्यह और प्राप्त होने वाभी सम्पदा का परिमाण निर्णय करते ही इसका बदाव स्मिन करेंग्य है पराचर की आवाज में भी बावेश की मृद्रुता बाई । बहर, हैंगे सकटा है 🗗

यदक बाजार ! घडक बाजार !!

बाड़ी के कीने में दुवकी बैठी शहुन्तना ऐसे बद्ध कर कर की की की केर हैं। पू गई हो । 'यह स्वा ? स्वा है यह ?'

इसके पहले, कुछ देर के लिये उस पर यकान की अवसन्नता छा गई थी। सोई नहीं थी, वस यों ही बाँखें मूँदे पड़ी थी। पराशर क्या है ? क्या चाहता है ? शकुन्तला ने क्या छोड़ा, उसके बदले में पाया क्या ? अब तक उसकी इच्छा हो रही थी, पास वैठे इस व्यक्ति को मुद्री में दबा कर मसल डाले। इसी इच्छा में अब तक उसने अपने सारे कौशल लगा डाले, वाचाल बनी, बेह्या बनी, अधीर हुई। लेकिन अब ? अब वह इच्छा भी मिटने लगी है। अपनी बक्षमता की लज्जा से सिकुड़ी जा रही है वह।

उसी वक्त, उसके अर्घचेतन मन पर जैसे जोरदार घनका लगा।

चड़क वाजार ! चडक वाजार !!

कितना परिचित, मगर कितना अप्रत्याशित है यह नाम । क्या शकुन्तला के मन में पूर्वजन्म की कोई स्मृति जाग उठी ? क्या इस एक शब्द के माध्यम से भूले हुये पूर्व-जन्म के किसी अध्याय की स्मृति सामने आयेगी ?

आंखें खोल उठ बैठते ही शकुन्तला को एक घनका और लगा। यह नया? प्रकृति पर अन्यकार की जो चादर विछ गयी थी, कहाँ गयी वह ?कहाँ गयी वह, न जाने कहाँ ले जाने वाली जनहीन सड़क, जिसके दोनों ओर सदा जाग्रत प्रहिरियों की तरह छड़े हैं असंख्य पेड़। हाय हाय, शकुन्तला की किस असतर्कता के कारण गुम हो गई छुले प्रान्तर से आने वाली वह जंगलों की गन्ध ? गाड़ी खड़ी है। कस्चों के ढंग पर बनी गन्दी और असुन्दर दूकानों के सामने खड़ी है गाड़ी। उन्हीं दूकानों में से एक ने अपना आभिजात्य प्रकट करने के लिये एक तेज रोशनी पंच लाइट लगा रखी है। उसी की रोशनी आँखों पर लगते ही शकुन्तला हड़बड़ा कर उठ वैठी है। पंच लाइट की तीव्र रोशनी, फिलहाल, शकुन्तला की चौंषियाने के सिवा और किसी काम नहीं आ रही।

शकुन्तला की गाड़ी के करीब एक बस खड़ी है। ऋड़ऋड़िया बस। लगता है, उस शाम की बन्तिम ट्रिप में जाने वाले यात्रियों की प्रतीक्षा में है वह। शायद इसीलिये, यात्रियों को लुमाने के लिये ऋड़ऋड़िया बस के साथ मेल खाता कण्डक्टर गला फाड़ कर चिल्ला रहा है, 'चड़क बाजार! चड़क बाजार! किसे जाना है चड़क बाजार?'

शकुन्तला ने देखा, दूकान के ताकों पर दियासलाई के डिव्यों का ढेर, शीशे की अचारियों, विस्कुट और लेमनड्राप, दूकान के नीचे सोडा लेमोनेड के बोतलों का संभार । और भी कितनी परिचित-अपरिचित वस्तुओं का समावेश ।

यह कौन-सी दूकान है ?

क्या शकुन्तला ने इस दूकान को पहले कभी देखा है ? अभी हाल में नहीं, पहले ? वहुत दिन पहले ? किसी और जमाने में ? नहीं, यह नहीं, नहीं हो सकती है । वह तो कोई और दूकान रही होगी। अवस्य ही कोई दूसरी होगी वह। आखिरकार कस्वाई शहरों और उनकी दूकानों का सर्वत्र ही एक-सा ही हप होता है। अब कलकत्ते की बात ही लीजिये, उत्तर से दक्षिण तक पाकों के सामने, फुटपायों या हाकर्स कानरों में यह जो हजारों-लाखों दूकानें लगती हैं, प्लास्टिक का सामान, रंगविरंगे रिवन,

(उपीने और गक्ती छीट की पोधाकों का रैला भरा रहता है जिनमें, नया उनमें कोई विशेषता है ? है कोई साथ पहचान ? और बाँच के नाम ? बरे, यहाँ तो एक ही नाम के बोसो गोव हैं, सहर मी हैं !

ड़ाइयर उतर कर चाय पीने चला गया था। चाय पी कर वह बय-कःशहर से पूरने समा कि यांची-मन लुमाने वाला 'बढ़क बाजार' पहुँचने का रास्ता किपर हिंहै।

राहुन्तला के मन में घुमडती चिन्ता भाषा में फूट पड़ी।

'हमारे देश में एक नाम की इतनी अगहें नवों होती हैं ?'

र्रातान की बौत को तरह उम्र रोशनी वाली पंच साइट पर परासर की पूष्टि पानी थीं। सदन्तुला की बात से स्थान द्वटा। चींक कर कहा, 'क्या कहा तुमने ?'

'हुद नहीं।' रोप और शोभ से घर कर शकुनता शेली, 'शुम्हारी हातव देत-देग मुक्ते अपने को अन्तरः हतना अपराधी सम रहा है कि बया बताई! जी चाह रहा है, गाही से पहिचे से पिछ कर प्रावश्चित करूँ।'

'तम भी शुकृतला, कैसी बहकी-बहकी बार्वे करती हो ?'

गाड़ी में बैठ कर ड्राइवर से दरवाजा बन्द किया।

'सही रास्ते पर हैं तो हम ?' शहबर ने गर्दन हिला हामी भर कर माडी स्टार्ट की ।

दृष्ट्यर न गदन हिला हामा भ 'सही रास्ते से बचा मतसब ?'

'सहा रास्त स क्या मतसब !' 'सही का मततब ? परायर ने निलिन्तता से कहा, 'दही का मदतब दुस्ट्रेर 'दाहकेदयर' तो इस मीसम में मूख कर रेमिस्तान वने हैं इसतिये। बरसाद में साही

हो पल्ही नहीं । उस मक्त वो नाव से ही वार जाना

पराचर की बात पूरी होने के पहले, बहुत पहले, बात कार कर दहनने एडी के आतमाद-सा राकुम्तला का आर्त स्वर कूटा, 'बना मतनव में 'हमारे बास्केरवर' के क्या मतलब सम्बारा ?'

'तुम्हारे तो अवश्य ही हैं दास्केश्वर । उन्हें पार किये विना पुन्हारे नीन-

मणिपुर तो जाया जा नही सकता ।'

'नीतमणिपुर ! हम नीतमणिपुर वा रहे हैं ?' कृत वस कर वर्ज हो स्या है । हाय-पाँप के साथ न देने के कारण चलती गाड़ी से कृद पड़ने की दच्छा सी व्यप् हो जाती है ।

'ही । हम नीलमणिपुर वा रहें हैं।'

'यह बात है ! बब आई समझ में । यह दोस्त्रों की निमीन्युची सोजना है । असवी पत्नी को सीस देने की नई परिकटनना ।'

'सान्त हो जाओ सनुन्तना । मुक्त पर इतना कठोर नत बनो । मुक्ते कनजोर

होने से बचाओ । मैं हार के कगार से बड़ी मुशकिल से लौट पाया हूँ।

'अरे जाओ, जाओ ! तुम्हारे जैसे 'सज्जन' बहुत देखे हैं मैंने । खैर, कोई वात नहीं, गाड़ी रकवाओ । मैं यहीं उतर जाऊँ ।'

'पागलपन छोड़ो शकुन्तला ।'

'हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दो ... ए ड्राइवर, गाड़ी रोको ।'

सरदार जी पीछे गर्दन घुमा कर देखते हैं। पराशर शाजीनता से कहता है, 'नहीं जी नहीं, और थोड़ा, दाहिने तरफ और थोड़ा."

सड्क ठीक नहीं ।

सरदार जी आगे जाने से इन्कार करते हैं। स्वर्ण-मृग का लालच दिखा पराशर उन्हें थोड़ा और आगे जाने को प्रोरोजित करता है। ढेर सारी वेकार की बातें कर डालता है उनके साथ। लगता है गाड़ी में ब्राइवर और पराशर के अलावा कोई है ही नहीं।

'और योड़ा, वस, वस। वहुत साल पहले एक वार आया था। लेकिन आज में ठीक पहचान गया हूँ। ठीक जगह पर आ गये हैं हम।'

गाड़ी का दरवाजा खोल पराशर उतरा। जरा हट कर दरवाजा पकड़ खड़े हो उसने कहा, 'आओ शकुन्तला। तुम्हें तुम्हारे सही पते पर ले आया हूँ मैं। हाँ, विल्कुल सही पते पर। आओ।'

'नहीं ।' शकुन्तला कठिन हो बोली ।

'नहीं मत कही शकुन्तला। कही हाँ। हो सकता है आज तुम मेरी वात समक न सको। क्रोध और क्षोभ से बौखला जाओ, मुक्ते घोखेबाज समक्तो, आगे चल कर तुम एक-न-एक दिन अवश्य मानोगी कि मैंने आज जो किया, ठीक किया। इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता था मैं। जिसमें तुम्हारा कल्याण नहीं, वैसा कार्य करना मेरे बस की बात नहीं।'

वर्फ जैसे सर्द स्वर में एक प्रश्न उछला,

'क्या इसी में मेरा कल्याण है ?'

'हाँ शकुन्तला, इसी में तुम्हारा कल्याण है। आते वक्त देखा नहीं तुमने, सड़क के किनारे-किनारे पेड़ आकाश में सिर उठाये खड़े हैं। कैसे उठ सके हैं वे इतने ऊँचे ? कैसे उठा सके हैं सिर ? इसीलिये न कि उनकी जड़ें घरती में वहुत दूर तक, बहुत गहराई तक फैली हैं ? मनुष्य को भी घरातल की जरूरत है, समाज और संस्कार, नीति और श्रृंखला का मजबूत घरातल जहाँ जम सकेंगी जीवनदायिनी जड़ें।'

विकाल ॥ ११४

धाम को बार वजने-वजते ही बाची रात का सन्तारा खाने लगता है । भाय की बोम सादे वह पूरांचा मकान, अन्वेरे में, सोया पढ़ा दानव-सा लग रहा था। बाहर जिलना अन्येरा बतना ही युनधान, अन्दर के आगों में भी प्राणी का सन्दर्भ दे ऐसा प्रतीत नहीं होता ।

बरानीण उस महान पर एक दुष्टि डाल उसने बहुत ही ठण्डेपन से एक प्रस्त बीर पूछा, 'यही नुम्हारी राय है ? को फिर वपनी कलम से जो कुछ लिखते ही वह

एवं मठ है ! सब नक्ती है !"

'शायद सभी मूठ नहीं । नकती भी नहीं । यायद चिन्तन के क्षेत्र में यह मेरी राप भी नहीं ग्रहन्तता। एक बात मगर याद रखना। एक स्थिति थातो है जहाँ बृद्धिः कर्त, साहस और प्रगति सभी मात ला जाते हैं। यह है अपने प्रियजनों के कत्याण की रिवृति । मेरे व्यन्यास की नायिका को मैं बेहिचक उसके प्रियतम का हाय पकड़ा सहक पर, निकाल सकता है, खरे आकारा के नीचे खड़ा कर चकता है, मगर अपनी प्रियतमा की नहीं ।

कुछी के सहकने की आवाज सून, सालटेन हाथ में लिये निशिकान्त बाहर

मारी हैं। बार्त ही, माहर देख पबरा कर पूछते हैं, 'कौन ?'

इस महात के द्वार पर बाढ़ी घायद यही पहली बार बाई है ।

सन्तोप की शादी आपाड में हुई थी। भरी बरसाव में सड़क की हालत ऐसी न पी कि गाडी वा सके। इसलिये वर्-वधु वैनवाडी से वाये थे। गाडी खडी देख बेचारे बहे के मन में जो आर्तक छा गया, वह या प्रतिस का आर्तक ! दिखेंन दिन विना वजह सन्त्रीप आमा है। बार-बार पूछने पर भी अवानक आने की कोई ठीक-टाठ वजह नहीं बताता है। यह भी नहीं बताता कि वह अकेला क्यो आया, बह की कहाँ रख आया । और अब यह गाड़ी । राम जाने क्या करके आया है !

मेरिन उनका आर्तक दीर्घस्यायी नही होता ।

गारी से उतर कर वह शामने बाबा। अपना परिचय देता हुआ बीला, 'मैं परावर हैं। बन्तीय का दोस्त । उसकी खादी में आया था । आपको जायद बाद नहीं। वैने ही भी गई बहुत पुरानी बात !'

निधिकान ने पहचाना तो नहीं, पर पीछे कैसे रहते । बोले, 'बरे नहीं, बेटा, पर्वार्नुगा बची नही । अन्दर बाजी । कैंसे बाना हुआ ?'

'सन्तीप माया है ?"

'हो ।' निविज्ञान्त का रवर चिन्ता से माराक्रान्त हुआ । घीपे से सोले, 'हो, केल प्राप्त को नावा है। पहले से इमें कुछ पता न था। तथा हो यथा है बेटा ? हमे बताओ । बचा दफ्तर में कुछ \*\*\*

'नहीं, नहीं । ऐसी कोई बात नहीं । दश्तर में सब ठीक है । यह और मामला है। आकर उसने क्या कहा ?

'अरे, बना बतायें । पुछने पर बहुता है माँ को देखें बहुत दिन हो गये थे, इस-

लिये चला आया । तुम ही बताओ बेटा, यह भी कोई बात हुई ? बच्चा यहाँ अकेला पड़ा है, वहू को लाया नहीं, मेरे तो समक्ष में कुछ आ नहीं रहा है । अब यह बताओ, अगर कुछ गड़बड़ है ही नहीं, तो तुम उसे पूछते हुये कैसे चले आये ?'

'क्यों आया ?' पराक्षर हैंसने लगा, 'पागलों के पत्ले पड़ गया था मैं, इसलिये मजबूर होकर आना पड़ा। फिर कभी बताऊँगा आपको आपके लड़के के पागलपन की दास्तान। वह तो कल आया। दूसरी मुजरिम को पकड़ लाया हूँ—बुला लीजिये। गाड़ी में आपकी पुत्रबधू बैठी हैं।'

'अरे! बहू! गाड़ी में बहू! अव। समक्ता उस वदमाश ने लड़ाई-कगड़ा किया होगा वहू से। अवे सन्तो "चल इवर आ, जरा सामने आ, देखूँ तुके। लड़-कगड़ कर आया है और आठ वजते-वजते सोने लगा। अरे राम-राम-राम! पता होता तो कल उसे धुसने न देता। आओ वहू, आ जाओ। मुक्ते क्या पता था? घर की वहू, घर-लाज-शोभा, तव से वाहर बैठी है। तुम भी वेटी कैसी हो? तुम्हारा ही घर-द्वार है, तुम्हें क्या में बुलाने जाऊं? आओ वेटी आओ। वच कर आना, सामने गड्डा है, देख कर चलना। ठीक है, ठीक है बेटा, प्रणाम करने को वहुत अवसर मिलेंगे। तुम घर में जाओ। विल्हू के तो वड़े धुम दिन आ गये हैं लगता है। कल वाप आया, आज मां आई। रात-दिन 'मां' 'मां' की रट लगाये रहता है। ले आ गई मां, अव चढ़ जा ग़ोदी में। रोक ले जाने से।' खुशी से अधीर होते निशिकान्त ने सोये पड़े विल्हू को ला कर शकुन्तला के सामने खड़ा कर दिया।

शकुन्तला को समक्त पाना सम्मव नहीं । यह उसे क्या हुआ ? क्या वह क्षीभ के मारे मूल हो गई ? क्या उसने अपने निद्रोह की शक्ति को खो दिया ? या वह परि-वेश की दास-मात्र है ? अगर नहीं, तो निल्द्र के सामने आते ही, इतने अम्यस्त ढंग से उसे गोद में कैसे उठा लिया ?

गाड़ी का दरवाजा बन्द हो चुका है। ड़ाइवरे ने इंजन चालू भी कर दिया है, फिर भी खिड़की से हाथ बड़ा सन्तीप ने परासर का हाथ पकड़ रखा है। भरीये-हवर में कहा उसने, 'यदों जा रहा है परासर ? वक जा रात भर। तू इस तरह चला जायेगा तो मैं यही सोर्चुंग कि तू मुफसे नाराज है। माफ मही किया है तूने मुक्ते।'

सन्तोप के हाय पर वर्षनी पकड़ कह च परावार अपने को काबू में करने का प्रवास करता रहा। मर्राह आवाज में बोला, 'अभी तक तो यही नहीं तय हुआ कि क्रिसे क्रिसको माफ करना है रे! वेरी बीबी की ले उबते-उबते का गया में, और तू मुक्ती से माफी नींग रहा है ? किस रंग का है रे तू ?'

'पराशर !'.

'अच्छा, अच्छा, अब नहीं कहूँगा। जिन्ता मत कर यार, बबत आने पर सद ठीक हो जायेगा। अरे हाँ, यह ले। तेरे कलकत्ते के मकान की कुंजी। युक्ते मत रोक भाई, मैं रह नहीं सकता। इाइवर से मेरा यही फैसला हुआ है कि मुक्ते वापल पहुँचाने पर ही उसे किराया मिलेगा।'

अन्धेर को घोरती गाड़ी हाइवे पर उड़ी जा रही थी। सन्नाटा और अन्यकार का निरोध कर रहा था हैटलाहटों का तीप्र प्रकार और ड़ाइवर के हाथों बजता हार्न। सहके के सार्थ-वामें लगे पेड़ जप्रत-प्रतक प्रहरी जैसे तम रहे थे। तम रहा था, जहांने एक कंदी, बहुत कंदी दीवाल, प्रतिरोध की दीवाल खड़ी की है। ये यही पेड़ है, जिनकी जड़ें जमीन में बहुत हुत तक फंनी हैं, ताकि पेड़ दिर उठा कर खड़े हो सकें।

अचानक आये तुकान के परेड़े से उसके जिस पेड़ को परादार फिर है आया, उसका मिनय कैंग्रा होगा ? क्या वह तुकान में एक बार उसको के भून पर हो नोटेगा, या इन गर्वोन्त पेड़ों की तरह सिर उठा फर् डार्ने-बंगाले सहरायेगा ? हे ईश्वर, उसे खड़ा करना, खड़ा रहने देना।

यही प्रार्थना है। एकाग्र प्रार्थना।

एक प्रदन है। क्या प्रार्थना और वेदना एक ही लोक के निवासी हैं?

हेरलाइट के तीव्र प्रकाश से सड़क जगमगा रही है, पर गाड़ी के अन्दर अन कार-ही-अन्यकार है। हाथ को हाथ नहीं सूफ रहा, जो कुछ जाना-बूका जा रहा यह अनुभूति सापेक्ष है।

अगर आरोही खिड़की से सट कर बैठा हो तो इस निरन्ध्र अन्धकार में भी न सूभे कि बाकी सीट खाली पड़ी है। इस कारण बार-बार सीट के खाली हि पर हाथ फेर अपने को आश्वस्त करना पड़ता है कि, है, खाली ही है।

खाली हिस्से पर हाथ रखते भी डर-सा लगता है।

कहीं ऐसा तो नहीं कि सीट को टटोलता यह हाथ अकस्मात् एक कोमल ना शरीर की छू जायेगा ? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षोम से भर वह मानिनी सीट के व में दुवकी पड़ी है ?

> उर लगता है, फिर क्यों ? किस आशा में सीट पर वार-वार हाथ फेरना ? गलत ! सव गलत ! सव भूठ !

गलतः सव गलतः सव पूर्णः पूरा परिवेश शून्यता और सन्नाटे के कारण भयावह ।

अभी कुछ देर पहले इसी रास्ते से गया था न पराशर ? या यह भी गलत ह

एक भयानक डरावना स्वप्न-मात्र ? पर, ऐसा हो कैसे सकता है ?

इस भीषण अन्वकार में, इस भयावह सन्नाटे में भी एक अतिपरिचित सी का हवा में, विदेही आत्मा की तरह, संचालन हो रहा है न ? क्या यह सीरभ कि केश-तेल का नहीं है ?

किसी एक रात को, उज्ज्वल प्रकाश से मलमलाते एक सुसज्जित कक्ष में मधुर सुगन्य की मादकता ने ही तो पागल बना रखा था पराशर को। उसके प्रतिरं का गला घोंटने का पूरा प्रयास किया था। पराशर खुद तो यह तेल कभी नहीं लगा फिर यह खुशबू यहाँ कैसे आई?

साल और यूकिल्पटस की मिली-जुली खुशबू, वनफूलों और वनतुलसी की इ परिचित कुछ अपरिचित-सी गन्ध । हवा के फोंके के साथ आई किसी जगह पर व चम्पा या जूही की तीन्न सुगन्ध, इन सवों को दवाती, रौंदती तेल के मृदु-गन्ध ने प शर की चेतना पर किसी विदेही आत्मा की तरह अपने को प्रसारित कर लिया है पराशर की चेतना के अणु-अणु में अपनी उपस्थित घोषित कर विलख रही है। व पता, इसके हाथों से पराशर कभी मुक्त हो भी सकेगा, या नहीं?

